

# मेधनाद-वध

The second

# मेघनाद-वध

मूल लेखक

स्वर्गीय माहकेल मधुस्द्दनद्रस

अलेल लेक्सून

**अथ**साष्ट्रित

प्रकाशक सम्बद्धि हो। रिक्नींव (साँसी) १ 0 Mill 2005

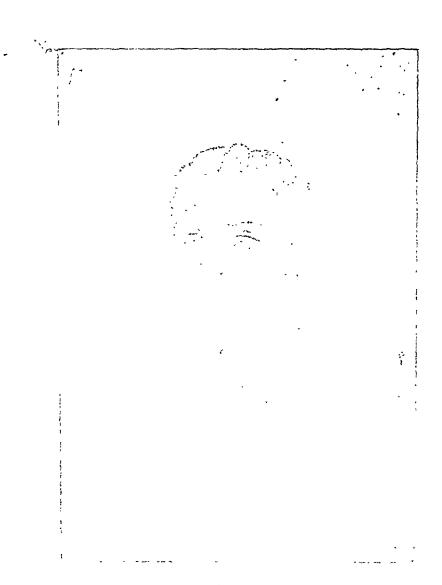

श्रीमाइकेल मधुस्र्नर्त

#### मित्रात्त्र

में तो उसे भाषे, कूर मानता है स्टिया दु:ख तुम्हें देने के लिए हैं गढ़ी जिसमें मित्राह्मर-त्रेड़ी। हा ! पहनने से इसने

दो है मदा कामल पदों में कितनी न्यथा !

जल एठता है यह साच मेरा जी प्रिये, भाव-रज़ हीन था क्या दीन उसका हिया, कुठे ही सुहाग में भुलाने भर के लिये

इसने तुम्हें जो यह तुच्छ गहना दिया ?

रॅंगने से लाभ क्या है फुल्ल शतदल के ? चन्द्रकला छज्जला है ज्ञाप नीलाकाश में 1 मन्त्रपूत करने से लाभ गद्गा-जल के ? गन्म ढाल्ना है व्यर्भ पारिजात-वास में ।

प्रतिमा प्रकृति की-सी कविता असल के चीना वधू-तुस्य पद क्यों हों लौह-पाश में ?

चतुर्दश पदावकी से भन्दित व

''क्राय हासाब घानक घालमहें । नाम जमत संगठ दिनि दलहें ॥''

"द्रि छानंत हरिक्या छानंता। छाहिं सुनहिं बहुदिधि श्रुति संता।"

# सुची

|                   |          |     | \   |            |
|-------------------|----------|-----|-----|------------|
|                   |          |     | •   | ६इ         |
| निवेदन "          | ***      | ••• | ••• | १          |
| <b>नोवनचरित</b>   | •••      | ••• | ••• | २८         |
| बङ्गभूमि के प्रति | •••      | ••• | ••• | હર         |
| श्रातम-विलाप      | •••      | ••• | *** | <b>ં</b> જ |
| मेघनाद-बध श्रीर   | र साइकेल | ••• | *** | ७४         |
| परिचय छोर छ       | ।।लोचना  | ••• | *** | 60         |
| मतामत             | •••      | *** | १५० | १९०        |
| सूलश्रन्थ         | ***      | ••• | १   | से २९०     |
| शब्द-कीष          | •••      | ••• | 9   | १ स्टे १३  |



### निचेदन

माइकेल मधुसूदन दत्त के "व्रजाङ्गना" और "वीराङ्गना" नामक दो प्रसिद्ध काच्या का प्रचानुवाद राष्ट्रभाषा में उपस्थित किया जौ सुका है। आज उन्हीं दुर्वल हाथों से उक्त महाकवि के सबसे बड़े और प्रसिद्ध काच्य "मेघनाद-वध" का प्रधानुवाद प्रस्तुत किया जाता है।

मनुष्य का मन कुछ विचित्र ही होता है। वह बहुधा अपनी योग्यता का विचार भी भुरा देता है। जिस बरतु पर वह जितना मुख होता है उसे अपनाने के टिए उतना ही आद्रही भी होता है। इसी कारण मनुष्य कभी कभी साहस कर बैठता है। प्रस्तुत पुस्तक के अनु-वाद के विषय में भी यही बात हुई।

नहीं तो कहाँ मेधनाद-त्रध काव्य और कहाँ अनुवादक की योग्यता ? यही वह अन्य है, जिसकी रचना से मधुसूदनदत्त उन्नीसत्रीं शताब्दी के सबसे बड़े प्रतिभाशाली और युग-प्रवर्तक पुरुप माने गये हैं! ऐसे अन्य—और वह भी काव्यअन्य—का अनुवाद करके यश की आशा करना अनुवादक जैसे जन के लिए पागलपन है, इसमें सन्देह नहीं। परन्तु यश के लिए यह साहस नहीं किया गया, पाठक विश्वास रक्तें। मेधनाद-त्रध-सहश काव्य एक अन्त का ही धन न रहे, राष्ट्रभापा के द्वारा वह राष्ट्रीयसम्पत्ति वन जाय; इतना न हो सके तो अन्ततः उस रत्न की एक मलक हिन्दीभापाभापियों को भी देखने को मिल जाय। इसीके लिए यह साहस कहिए, प्रयत्न कहिए या परिश्रम कहिए, किया

राया है। इस उद्देश की सफलता पर ही उसकी सार्यकता अवलियत है। परन्तु इसके दिचार करने का अधिकार आप लोगों को है, अनुवारक को नहीं।

िन्दी में अनुकान्त किनता का छुछ छुछ प्रचार हो चढा है; परन्तु शायद अब भी एक बड़ा समुदाय उसे एढ़ने के लिए प्रस्तुत नहीं। अभ्यात से ही उसकी और लोगों की निच बढ़ेगी। बङ्गभापा-भाषियों ने भी पहले इस काव्य का जादर न किया था। धात यह है कि एक प्रकार की किनता मुनने जुनने जिनके कान अभ्यस्त हो रहे हैं, उन्हें तिहासीन रचना अवस्य लड़केगी। यह स्वाभाविक हैं। बङ्गाल की बात ही क्या, जिस सिल्डन किन के आदर्ज पर मधुस्तून ने इस तरह को किनता दिली है, मुना है, पहले पहल अंगरेज़ी के लाहित्यसंवियों ने उसका भी दिरील किया था।

वत पटक दूर केने हुई ? अभ्यास से, —इस तरह की कविता की बार पार आहुत्ति करने से। इस विषय में माइकेल मधुस्ट्न द्ता का पटी कहना था। एक पार जनके मित्र बाबू राजनारायण वहु ने उन-से अरने छन्द की पटनम्माली के विषय में पृष्ठा। मधुस्ट्न ने कहा—"इपनें पृहुने और बताने की कोई बात नहीं। इसकी आहुत्ति ही तर बातें बता देगी। जो इसे हदमङ्गम करना चाहें हे बार बार पहें। बार पार आहुत्ति करने पर जम जनके कान दुक्स्त हो जायंगे तब वे स्त्रमेंने कि अशिवाकर क्या बस्तु है।" बति के सम्बन्ध में उन्होंने कहा था कि जहाँ जहाँ अर्थ की पूर्णता और स्वास का पतन हो वहीं वहीं इसकी बति ससमनी चाहिए।

साधारण सनों भी तो वात ही क्या, पढ़े बड़े विहान भी पहड़े इस कारन के एकपाती न थे। प्रतिद्ध बङ्गीय एण्डित श्रीक्षन्त्र विद्यारत्न ने भी इसके विषद्य में अपना मत प्रकट किया था। एक दिन प्राल्यात नाटककार दीनवन्धु मित्र ने उनसे कहा—अच्छा, आप सुनिए, देखिए, में मेघनाद-वध पढ़ता हूँ। यह कह कर दीनवन्धु मित्र पढ़ने रूगे। थोड़ी ही देर में पण्डित श्रीख़न्द उनके मुहूँ की ओर देखकर खोले—आप कौन-सा काव्य एड़ रहे हैं ? यह तो बहुत ही सुन्दर है। यह पुस्तक तो वह पुस्तक नहीं जान पड़ती!

स्वयं पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर पहले अमित्राचर छन्द के पक्षपाती न थे। किन्तु मेघनाद-वध एढ़ कर उन्होंने अपनी राय बदल हो थी और वे मधुसूदन के एकान्त पच्पाती हो गये थे।

हिन्दी के एक विद्वान ने लिखा है कि "जिन लोगों को अनुप्रास का प्रतिबन्ध बाधा देता है उन्हें पय लिखने का साहस ही क्यों करना चाहिए ? वे गय ही क्यों न लिखें। अर्थ और भाव को विगाइना तो दूर, अनुप्रास उख्टा उसे घनाते हैं और नई सूम्म पैदा करते हैं।" इत्यदि।

एक दूसरे विद्वान ने अपनी वक्तृता में कहा है—"अच्छा साहव, वेतुकी ही कहिए, पर उसमें कुछ सार भी तो हो।" वक्ता के कहने का ढंग स्पष्ट बता रहा है कि वह ऐसी कविता से भड़कता है। यदि उसमें कुछ सार हो तो उसे सुनना ही पड़ेगा। मतस्व यह कि मीं के लिए ज़्रा खाना पड़ेगा। अमित्राचर छन्द के विद्या में हिन्दी के कुछ विद्वानों की ऐसी ही राय है।

जो होग यह कहते हैं कि अनुप्रास नई स्म पैदा करते हैं, वे कृपा कर इस विपय में फिर विचार करें। अनुप्रास नई स्म पैदा करते हैं, यह कहना किसी कवि का अपनान करना है। वे यह कहते कि अनुप्रास का यन्यन कवि को याथा नहीं दे सकता, तय भी एक बात थी। परन्तु क्या वास्तव में ऐसा ही है ? इसे अक्तमोगी ही जान सकते हैं कि कभी तुक के कारण कितनी कठिनाई उठानी पड़ती है। जिनका काफ़िया तंग नहीं होता, निस्तन्देह वे भाग्यवान हैं; परन्तु वे भी यह सानने के लिए तेंवार न होंगे कि अनुप्रास के कारण हमें नई स्म होती है। जो लोग ऐसा सानते हों वे द्या के पात्र हैं। क्यों कि अनुप्रास की कृपा से उन वेचारों को भाव सूक जाता हैं!

सन्मव है, कभी कभी, अनुप्रास से कोई बात ध्यान में आजाय;
परन्तु कीन कह सकता है कि अनुप्रास के कारण जो भाव स्मा है, उसके
विना उससे भी बड़ कर भाव न स्मता ? बहुबा ऐसा होता है कि अनुप्रास के लिए भाव भी बढ़क देना पड़ता है। शब्दों के तोड़-मरोड़ की
तो कोई बात ही नहीं। कभी कभी अनावस्थक और अनर्थक पढ़ का प्रयोग
करने के लिए भी विवश होना पड़ता है। यह कविता के लिए ठीक प्रतिकूछ होता है। जो बात गाँण होती है उसे प्रधानता देनी पड़ती है और
जो प्रधान होती है उसे गौण बनाना पड़ता है। किव के स्वाभाविक
धारा-प्रवाह को ऐसा धवका लगता है कि सारा रस चल-विचल हो
जाता है। किव किस शब्द का प्रयोग करना चाहता है उसके बदले,
लाचार होकर, उसे दूसरा शब्द रखना पड़ता है।

सच तो यह है कि तुक एक कृतिमता है। जहाँ तक कानों का सम्यन्थ है, वह अले ही अच्छी साल्म हो; किन्तु हृदय हिला देने बाबी बस्तु दूसरी ही होती है। जो अतुकान्त कविता को 'वेतुकी' कह कर उसकी हँसी उड़ाते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि वाल्मीकि, व्यास और काळिदास ने तुकवन्दी नहीं की। जब से शब्दालङ्कारों की ओर लोग ख़ुक पड़े तब से कविता में कृतिमता और आडम्बर का समावेश हुआ। सहाकवि मिल्टन ने भी तुकवन्दी नहीं की। माइकेल मधुसूदन दत्त के सामने आदर्श थे ही; फिर वे क्यों 'झ्डे सुहाग' में अपनी कविता-कामिनी को भुलाते ? उन्होंने देखा कि मित्राचर छुन्द के कारण कविता के स्वाभाविक प्रवाह को धक्का लगता है। प्रत्येक चरण के अन्त में श्वासपतन के साथ साथ भाव पूरा करना पढ़ता है। इससे एक और जिल तरह भाव को सङ्गीर्ण करना पढ़ता है, उसी तरह दूसरी और भापा के गाम्भीर्य और कल्पना की उन्मुक्त गित में भी घाधा पढ़ती है। इसी लिए उन्होंने इस श्रृङ्खला को तोड़ कर अपनी भाषा में अमित्राचर छुन्द की अवतारणा की। उन्होंने छुन्द की अधीनता न करके छुन्द को ही अपने अधीन बनाया। आरम्भ में लोगों ने उनकी अवज्ञा की; परन्तु आज बङ्गाकी उनके नाम पर गई करते हैं। बङ्किम बाबू ने लिखा है—

"यदि कोई आधुनिक ऐश्वर्यगिवित यूरोपीय हमसे कहे— 'तुम लोगों के लिए कौनसा भरोसा है ? बङ्गालियों में मनुष्य कहलाने लायक कौन उत्पन्न हुआ है ?' तो हम कहेंगे—धम्मोपदेशकों में श्रीचैतन्यदेव, दाशिनिकों में रघुनाथ, कवियों में जयदेव और मधुसूदन।

"भिन्न भिन्न देशों में जातीय उन्नति के भिन्न भिन्न सोपान होते हैं। विद्यालोचना के कारण ही प्राचीन भारत उन्नत हुआ था। उसी मार्ग से चलो, फिर उन्नति होगी। \* \* \* \* अपनी जातीय पताका उड़ा दो और उस पर अद्भित करो— "श्रीमधुसूदन!"

सुप्रसिद्ध महात्मा परमहंस रामकृष्ण देव ने मधुसूदन के विपित्तयों को लक्ष्य करके जो कुछ कहा था, उसका अनुवाद नीचे दिया जाता है-

"तुम्हारे देश में यह एक अद्भुत प्रतिमाशाली पुरुप उत्पन्न हुआ था। मेघनाद-वध जैसा काच्य तुम्हारी बङ्गभापा में तो है ही नहीं, भारतवर्ष में भी इस समय ऐसा काच्य दुर्लभ है। तुम्हारे देश में यदि कोई इन्न नया काम करता है तो तुन उसकी हँसी उड़ा कर उसका अपमान करते हो, यह नहीं देखते कि वह क्या कहता है और क्या करता है। जिस किसीने पहले की तरह इन्न निक्या, लोग उसीके पीछे पड़ जाते हैं। इसी मेवनाद-यथ काव्य को, जो बङ्गमापा का मुकुटमीण है, अपदस्य कराने के लिए 'इन्ट्रेंबर-वध' काव्य लिखा गया! तुम जो कर सको, करो। परन्तु इससे क्या होता हैं? इस समय यही मेघनाद-यथ काव्य हिमालय पर्वत की तरह आकाश भेद कर खड़ा है। जो लोग इसके दोप दिखाने में ही व्यक्त थे, उनके आजेप कहाँ उड़ गये? जिस नृतन इन्द्र में और जिस सोजिस्तिनी भागा में मशुसूदन अपना काव्य लिख गये हैं, उसे साधारण जह क्या सनकेंने?"

दरमहंस देन ने जिस खुहूँदर-वव कान्य का उल्लेख किया है, उस-के प्रारम्भिक अंश का पद्मानुदाद पाठकों की कौत्हल-निवृत्ति के लिए, नीचे दिया जाता है—

## छहूँद्र-वध

"ताधु, विधि-वाहन, सुपुच्छ कृपा करके सुक्तको प्रदान करो, चित्रित करूँ जो में, हनन किया था किस कौशल या वल से आधुगति युक्त आके (भूपर गगन से) वज्रवल, आसिपाशी दुर्जय शकुन्त ने साध्वी, पद्मसौरभा, छुटूँदर छुवीली का! किम्पत हुई थी वह कैसे नखाधात से—वीरनिधि-तीर सानों तरल तरङ्गों से।" "अर्क्वर वृच तले, विद्युत गमन से, (अन्तरीच-पथ में ज्यों लांछित कलम्ब से

आञ्चग इरम्मद है सन सन चलता)
एकदा चतुष्पदी छट्टॅंदर थी घूमती
पत्ते खड़काती हुई। पीछे पुष्प-गुच्छ-सी
पुच्छ हिलती थी अहा! सुश्यामाङ्ग बङ्ग में
विश्वप्रस्, विश्वम्भरा, दशभुजा. देवी पै
(पुत्री हैं नगेन्द्र की जो माता गजेन्द्रास्य की)
भ्रात्विकों की मण्डली ज्यों चामर खुटाती है
शोभन शरद में। या घटिका सुयन्त्र का
दिन्य दोलदण्ड डोलता है वार वार ज्यों।"

मञ्जसूदन दत्त ने इस कविता पर रोप न कर के लेखक की रचना की प्रशंसा करते हुए तोप ही प्रकट किया था।

अव इस विषय में अधिक लिखने की ज़रूरत नहीं जान पढ़ती। अनुवाद के छुन्द के विषय में "वीराङ्गना" काच्य के अनुवाद की मृमिका में लिखा जा चुका है। मूल वैंगटा छुन्द १४ अचरों का है। यह १५ या १६ अचरों का होता है। परन्तु इसमें १५ अचरों वाला ही प्रयुक्त हुआ है। अतएव मूल के छुन्द से इसमें एक ही अचर अधिक है। वाला में में, से आदि विभक्तियों के लिए अलग अचर नहीं होते। किसी अकारान्त शब्द को एकारान्त कर देने से ही वह विभक्ति-युक्त हो जाता है। जैसे "सम्मुख समर" पद में 'समर' को 'समरे' कर देने से ही "समर में" का अर्थ निकटने लगता है। इसलिए अनुवाद वाले छुन्द में एक अचर का अधिक होना मूल छुन्द से अधिक होना नहीं कहा जा सकता।

अनुवाद में इसकी परवा नहीं की गई कि एक एक पंक्ति का अनुवाद एक ही एक पंक्ति में किया जाय। तथापि अधिकांश स्थलों में

'ताँम समें भौंन संमवाती क्यों न देत आही," यहाँ अन्त में दो गुरु अचरों वाला 'आही' शब्द है, इस लिए लेखक की राय में यहाँ चरण का अन्त मान लेने में मद्धार ठीक नहीं रहती; माल्स होता है, आगे कुछ और कहना चाहिए। इसी कारण बहुधा कित्यों ने चरणान्त में ऐसा रूप नहीं रक्खा है। जब उन्होंने चरण का उत्तरार्द्ध १६ अचरों का रक्खा है तब या तो अन्त में दो अचर लघु रक्खे हैं या एक गुरु और एक लघु। जैसे—

"वाहिये नगर और औरछे नगर पर।"

''ऐसे गजराज राजें राजा रामचन्द्र पौरि।'' केशवदास ।

"मोर वारी वेसर सु-केसर की आड़ वह ।"

ञौर---

ऑर---

''भौरन की और भीरु देखें सुख मोरि मोरि।" देव

अनुवादक ने जहाँ १६ अचरों के रूप में नये ढंग से इसका प्रयोग किया है, वहाँ ऐसा ही किया है। नीचे ''एलासी के युद्ध" से दो उदाहरण दिये जाते हैं—

> ''अवला-प्रगल्भता चमा हो देव, जो हो फिर; भीति होती हो तो में दिखाऊँगी कि—ओ हो फिर !"

और---

"होंगे यदि पापी के शरीर में सहस्र प्राण, तो भी नहीं पा सकेगा सुकसे कदापि त्राण।" परन्तु धुव महाशय ने इस नियम की अपेचा नहीं की। उन्होंने ६६ अहरों के रूप में इसका प्रयोग करके अन्त में दो गुरु भी रक्खे हैं। इदाहरण—

"ठीक, सित्रो, तो हूँ कहूँ तेम करो ने अमारो।" पौर-

"बहो भाई, जेओ मारूँ साँभळवा इच्छता हो।"

हिन्दी में भी लेखक को एक आध ऐसा उदाहरण मिला है, जहाँ दनाइरी के चरणान्त में दो गुरु अचरों का प्रयोग हुआ है। श्रीयुक्त पण्टित प्रमुखि जी शम्मी ने अपनी "विहारी की सतसई" के पहले माग में मुन्दर कवि का एक कवित्त उद्शुत किया है। वह इस अकार है—

> "वहूँ वन माठ कहूँ गुंजन की माल कहूँ संग सजा ग्वार ऐसे हास [ए] मूलि गये हैं। कहूँ मोरचिन्द्रका लड़्ट कहूँ पीत पट सुरली सुड़्ट कहूँ न्यारे डारि दये हैं। इंडर अधोर कहूँ "सुंदर" न बोलें बोल लोचन अधोल मानों कहूँ हर लये हैं। इँघट की ओट हो के चितयो कि चोट करी लालन तो लोटपोट तब ही तें भये हैं॥"

इस किनत के प्रत्येक चरण के अंत में एक छघु के बाद दो गुरु आये हैं। परंतु ऐसे उदाहरणों की निरलता ही इस बात को सिद्ध करती है कि किन्तिन अंव में ऐसा रूप रखना पसंद नहीं करते। पण्डित पश्चिति की की राय में इस किन्ति की रचना अनुप्रास-पूर्ण होने पर भी शिथिल हैं। लेखक की राय में उस शिथिलता का यह भी एक कारण हो सकता है।

परन्तु ध्रुव महाशय के प्रयोग में एक विशेषता है। छन्द की गित के अनुसार पढ़ने में यद्यपि कहीं कहीं छुद्ध किताई पड़ती है; पर उनकी रचना में बहुधा अन्वय करने की आवश्यकता नहीं होती। यही उनके प्रयोग की विशेषता है। आशा है, हिन्दी के कोई समर्थ किन उद्योग करके देखेंगे कि हिन्दों में भी ऐसा हो सकता या नहीं।

इस छन्द की यति का जो नियम प्राचीनों ने निर्धारित किया है, नये प्रयोग में भी उसका पालन करने से गति बहुत सुन्दर रहती है। साधारणतया कहीं ८ अन्तरों पर यति होती है और कहीं ७ पर। जैसे—

"सुनते न अधमउधारन तिहारो नाम, और की न जानें पाप हम तो न करते।"

पंगाकर ।

पहले दुकड़े में ७ अन्नरों पर और दूसरे में ८ अन्नरों पर यति है। परन्तु कवियों ने इस नियम की प्राय: उपेना की है। उदाहरण-

१—"नेह उरक्षे से नैन देखिये कॉ घिरुझे से, विश्वकी सी भौंहें उमके से उरजात हैं।"

२—"तिमिर वियोग भृछे छोचन चकोर फूछे, आई व्रजचन्द्र चन्द्राविष्ठ चिल चन्द्र ज्यों।"

ये दोनों उदाहरण आचार्य्य केशवदास के हैं। कविरत्न देव का भीं एक कवित्त दिया जाता है—

> "टटकी लगन चटकीली उमँगनि गौन, लटकी लटक नट की सी कला लटक्यो; त्रिवली पलोटन सलोट लटपटी सारी, चोट चटपटी, अटपटी चाल चटक्यो।

प्रयोग किया है। अनुवाद में भी वह वैसा ही स्वला गया है।

क्रिय के स्वभाव की उच्छुहुलता का उसके काव्य में विक्रमण परिचय मिलता हैं। महन् के साथ तुच्छ की तुलना करते हुए भी उतने महोच नहीं किया है। इसके कई उदातरण इस काव्य में हैं। एक देखिए— इसीहा की रही-सेना जिस समय घोड़ों पर सवार हुई, कवि ने हिन्दा हैं—

> —हेपिए अन्न सगन हरपे, दानव-दृष्टिगी-पद पद्म युग धरि दहे, विरुपाइ मुखे नादेन येजीत ।

अयांत्—

सर्थात्—

— सन्न ह्य हींस डहे हर्प से, देल-दिलिंग के पद-पन्न रख बन्न पे, नाद करते हैं विरूपान बधा हर्प से।

कवि की प्रयुक्त की हुई उपसाएँ बड़ी हुंदर हैं, इसमें संदेह नहीं; पर सब कहीं वे उपयुक्त नहीं हुई । विश्रीपण के साथ जाते हुए इदसण के विषय में कवि ने हिन्दा है—

> —्रुरपति सह तारकखुद्दन श्रेन शोभिण हुजने; किं वा व्यपास्पति लट इन्द्रु सुधानिधि

—मानों इंद्र अधिम् के साथ में, अथवा सुधाकर के साथ मानों सविता।

ङ्ख समाठोचक मधुसूदन के इस 'कि वा' या 'अथवा' से बहुत धदराते हैं। कम-से-कम इस स्थल पर उनका घवराना ठीक टी नार्म होता है। क्योंकि सूर्य्य के साथ चंद्रमा की शोभा हो नहीं सकती। स्तराम् यह उपमा निरर्यक है।

मेवनाद के लिए कवि ने एक आध लगह 'अनुरारिरिपु' लिखा है। यह कृट नहीं तो लिए अवस्य है। परंतु एक आध स्थान पर ही होने के कारण अनुवाद में भी ऐसा ही रहने दिया गया है।

पष्ट सर्ग में, मेवनाद-उध के समय, कवि ने लिखा है-

---शङ्ख , चक्र, गदा,

चतुर्भुजे चतुर्भुज;—

इसमें न्यूनपद दोप है। पद्म छूट गया है। किन्तु अनुवाद में वह जोड़ दिया गया है—

शङ्ख, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्श्वल को क्रपर जैसे न्यूनपद दोप है, वेसे ही कहीं कहीं अधिकपद दोप भी जागवा है। वया—

> अश्रुमय ऑखि, प्रतः कहिला रावण, सन्दोद्शीमनोहर,—कह रे सन्देशवह!

इसमें 'रावण' के रहते हुए 'सन्दोक्तीमनोहर' की कोई सार्थकता नहीं। इस छिए अनुवाद में यह दोर दूर कर दिया गया है। परन्तु वहीं रावण के यहले सन्दोदरीसनोहर रक्खा गया है। कारण, उसके साथ सन्देशवह पड़ने में अच्छा हमता है।

> साशुनुष सन्दोदशीसीहन ने आज्ञा दी,— कह हे सन्देशवद !

करीं कर्ही अर्हान्तरेकपद दोप भी इसमें पात्रा जाता है। जैसे-

—कह रे सन्देश—

**प**ह !---

ऑर---

ग्रइटा फूछ शयने सौरकर राशि— रूपिणी सुर-सुन्दरी—

कहने की आवश्यकता नहीं कि 'सन्देशवह' का 'वह' दूसरी पंक्ति से चला गया है और 'सौरकरराशिरूपिणी' का 'रूपिणी' पद भी। अनुवाद में यथा-जन्भव ऐसा नहीं होने दिया गया है। हाँ, कहीं कहीं पहली पंक्ति का 'हैं' या 'हैं' पद जो दूसरी पंक्ति से चला गया है तो उसकी परवा नहीं की गईं।

> किन ने कहीं कहीं प्रतिन्दि का त्याग भी किया है। जैसे— कैलासादिवासी व्योसकेश-पुनती हूँ में— शक्ति-सङ्ग वेठ कर श्रेष्ट स्व णीसन पें,—

यहाँ शिव के लिए 'स्वर्णासन' प्रसिद्धि—विरुद्ध है। इसी प्रकार प्रमीला के विषय में लिखा है—

मर्ले रति मृत काम-सह सहगामी

अनुवाद्--

रति सृत काम सहगामिनी-शी सर्त्य में परन्तु वस्तुतः सृत काम के साथ रति सती नहीं हुई थी।

कहीं कहीं अवाचकता दोप भी इस काव्य में पाया जाता है। उदाहरण —

> —वाञ्चि वाञ्चि छइते सत्वरे तीक्ष्णतर प्रहरण नश्वर सङ्घामे

यहाँ सङ्ग्राम के लिए नश्वर विशेषण ठीक नहीं जान पड़ता। नश्वर का अर्थ होता है— नाशवान। किन्तु कवि ने नाशक के अर्थ में उसका प्रयोग किया है। अनुवाद में वह इस तरह बदल दिया गया है— चुन चुन तीक्ष्ण शर छेने को तुरन्त ही जो हों प्राणनाशी नाशकारी रणचेत्र में । एक जगह कवि ने छिखा है—

प्रतारित रोप आमि नारिन् वृक्तते

रोप का प्रतारित विशेषण उपयुक्त नहीं। प्रतारित का अर्थ है बिचत, जीर किन का अभिप्राय है बनावटी कोच से। इसलिए अनुवाद में प्रतारित के स्थान में कृतिम कर दिया गया है—

समम सकी न कोप कृत्रिम में उसका।

मेवनाद-वध में गिभित वाश्य बहुत पाये जाते हैं। एक वाक्य के बीच में एक और वाक्य कह देना किव के वर्णन करने का ढंग-सा है। इसिटिए उसे बदलना ठीक नहीं समका गया। उससे एक तरह का कौतूहल ही होता है। उदाहरण—

और दिस कुचण में, (तेरे दुख से दुखी,)
हाया था कृशानुशिखा-रूपी जानकी को में।
इसमें 'तेरे दुख से दुखी' गिंभत वाक्य है। कहते हैं, वर्णन करने
का यह ढंग कवि ने अँगरेज़ी से हिया है।

एक स्थळ पर किन ने छिला है-

कह केमन रेखेळ,

काङ्गालिनी आमि, राजा आमार से धने। इसमें 'काङ्गालिनी आमि' से दूरान्वय ज़रूर हो गया; पर कवि के कहने का यह भी एक ढंग है। इसलिये अनुदाद में भी ऐसा ही रक्खा गया है। यथा—

> रयला कहो, दुमने, कैसे में अकिञ्चना हूँ, मेरे उस धन को।

जपर एक स्थान पर उपमा के अनौचित्य के सम्यन्ध में लिखा जा चुका है। इसी सम्बन्ध में ख्याति-विरुद्दता का एक उदाहरण और देखिए—

सोही स्निम्ध कवरी में मोतियों की पंक्ति यों—
मेघावली-मध्य इन्दुलेखा ज्यों शरद में।
शरद के बादल सफेद होते हैं। किन्तु किन काले केशों से
उनकी तुलना कर डाली हैं।

न्याहतत्व दोष का एक उदाहरण देखिए—

उरती हूँ क्या में सखि, राघव भिवारी को ?

ठङ्का में प्रविष्ट बाज हूँगी सुजबरू से;

देने गर-रत्न सुझे रोकते हैं, देखूँगी।

रामक को भिजारी कहना कि नगल कहन

पहुंचे राधः को भिलारी कहकर फिर नररत्न कहना उपहासा-रुपद माल्द्रम होता है।

रलदोप भी इस कान्य में जहाँ तहाँ दिखाई पड़ता है । तीसरे सर्ग में लङ्का को प्रस्थान करते समय प्रमीला की वीर रसात्मक उक्तिनीं इड़ी सुन्दर हैं। किन्तु उनमें—

> मयु अधरों में, विप रखती हैं ऑखां में हम; वरु है क्या नहीं इन सुजनालों में ? देखें, चलो, राधव की वीरता समर में; देखेंगी ज़रा में वह रूप जिसे देखके मोही बुआ द्यूपणखा पखबटी-वन में।

्यह श्रङ्गार रस की मलक होने से, प्राचीनों के मत से, रसियभावपरिप्रह दोप हो गया है। नवम सर्ग में, इसशान्यात्रा के ससय, यहवा की पीठ सर रख़के हुए प्रमीला के सारसन और कवच के विषय में कवि ने लिखा हैं— निष्मय सारसन, कवच सुवर्ण का दोनों हें मनोहत-से,—सारसन सोच के, हाय ! वह सूक्ष्म कटि ! कवच विचार के, उत्तत उरोज युग वे हा ! गिरि-प्टड्स-से !

यह अकाल-रध-ज्यक्षना घहुत खरकती है । यदि एक आध प्राट्ट की घात होती तो अनुवाद में फेरफार किया जा सकता घा; परन्तु कवि का सारा का सारा आशय वदलने या छोड़ देने का साहस अनुवादक नहीं कर सका।

इसी कारण हर-गोरी का अनुचित श्रङ्कारवर्णन भी वैसा हो रहने दिया गया है, अप्टम सर्ग में कामुक-कामुकी प्रेतों का वर्णन भी अक्लील भावापत्र होते हुए भी वैसा ही रहने दिया गया है, नरक-वर्णन जो पहुत विस्तृत है, उसमें कार-छाँट नहीं की गई और दूसरे सर्ग में जगदम्या के सामने काम का श्रङ्काररसात्मक मोहिनी-वर्णन भी वैसा ही रहने दिया गया है। सारांश, कवि ने जो वात जिस तरह वर्णन की है, उसे उसो तरह अनुवाद में रहने दिया गया है।

लक्ष्मी के लिए 'केशव-वासना' और सीता के लिए 'रावव-वाल्झा' पढ़ों का प्रयोग किव ने किया है। अनुवाद में इनकी जफ्छ 'केशव की कामना' और 'राम-कामना' कर दिया गया है। छुन्द की गित की रज्ञा के लिए ही ऐसा किया गया, कहना उचित है। जिस किव के कान इतने सङ्गीतमय (Musical) हैं कि नियम-विकद्ध होने पर भी वह 'वरुणान्धे' के बदले 'वारुणी' का निस्सङ्कोच प्रयोग करता है, उसके सामने, उसीके प्रयुक्त किये हुए 'केशव-वासना' और 'रावव-वाल्झा' पढ़ों के बदले 'केशव की कामना' और 'राम-कामना' के विषय में और कुछ कहना धृष्टता के सिवा और क्या हो सकता है ? इस विषय में इतना ही

कहना पर्याप्त होगा कि किन की 'वासना' अनुवादक के लिए उपेन-णीय नहीं। लक्षा को किन ने जहाँ 'जगत की वासना' कहा है वहीँ अनुवाद में भी उसे 'विश्व की वासना' कहा गया है।

अनुकान्त होने पर भी मेघनाइ-वध की रचना प्रास-पूर्ण है। वर्णावृत्ति से कवि ने उसे ख़ूव ही सजाया है। अनुवाद में भी जहाँ तक हो सका, इस पात की चेष्टा की गई है कि अनुवाद की रचना भी वैसा ही प्रासपूर्ण रहे। छन्द के अनुरोध से यदि कवि के ही प्रयुक्त किये हुए शब्द नहीं आ सके हैं तो उनके पदले ऐसे पर्याय रक्खे गये हैं जिनसे रचना का सौन्दर्य न विगड़ने पावे। जैसे कविने यदि छक्षी को 'पुण्डरीकाज्वज्ञोनित्रासिनी' कहा भौर वह वैसा का वैसा अनुवाद के छन्द में न का सका तो उसके पदले 'दिप्णुवचो वालिनी' कहकर तीनों वकारादि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन कारणों से सम्भव है, अनुवाद की भाषा कुछ क्विष्ट समकी जाय। मधु-सूदन ने सैकड़ों नये नये शब्द निस्सङ्कोच अपनी कविता में प्रयुक्त किये हैं। इस पर वङ्गभापा के प्रेसियों ने उन्हें उन शब्दों को पुनरुजीदित करने और अपनी भाषा की शब्द-सम्पत्ति बढ़ानेवाला कहकर उनका अभिनन्दन ही किया है। माल्य नहीं, हिन्दी-प्रेमी इस वात को किज दृष्टि से देखेंगे। अनुवादक का यही कहना है कि जो छोग भाषा को सरल रखने के ही पचपाती हों उन्हें समरण रखना चाहिए कि यह टीका नहीं, भापान्तर है-और एक काव्य-प्रनथ का भापान्तर। इस कारण अनुवादक को सरलता की अपेचा मूल प्रन्य की ओलस्विता पर अधिक ध्यान रखना पड़ा है। इसीलिए मेघनाद-वध की-

वाजिल राचस-वाच, नादिल राचस इस प्रसिद्ध पंक्ति का अनुवाद—

रचोरण-वाद्य बजे, रचोगण गरजे

किया गया है। यह शायद मूल की अपेचा क्षिष्ट समक्ता जाय। परन्तु पाठक इस अनुवाद में इससे भी कठिन भाषा पायँगे। तथापि "कुल मिला कर" अनुवाद की भाषा मूल की भाषा से कठिन न होगी।

जहाँ तक हो सका है, मूल के भावों की रहा करने की कोशिश की गई है; परन्तु अज्ञता के कारण अनेक चुटियों रह गई होंगो, सम्भव है, कहीं कहीं भाव भी भक्त हो गये हों। परन्तु ज्ञानत: ऐसा नहीं होने दिया गया।

कवि की भाषा की छुटा और वर्णन की घटा का भी एक जोटा-सा उदाहरण देखिए—मेघनाद के वध का घटला छेने के लिए रावण जिनकलता है—

> "वाहरिला रचोरान पुष्पक भारोही; घर्घरिल रचचक निर्धेष, उगरि विस्फुलिङ्ग; तुरङ्गम हेषिल उछासे। रत्तनसम्भवा विभा, नयन घाँ धिया, धाय भग्ने, रुपा यथा, एक चक्र रथे उदेन आदित्य नवे उदय भचले! नादिल गम्भीरे रच: हेरि रचोनाथे।" इसका अनुवाद इस तरह किया गया है— "पुष्पक में बैठा हुआ रचोरान निकला;

चुमें रथ-चक्र घोर घर्चर-निनाद से, उगल कृशानु-कण; हींसे हय हुप से। चौंधा कर आगे चली रत्नसम्भवा विभा, कपा चलती है यथा आगे उप्णरिह्म के, क्ष उदयादि पर, एकचक्रस्य में, होता है उदित वह ! देख रहोराज को रहोराण गरजा गभीर धीर नाद से ।"

कहीं कहीं, सुभीते के अनुसार, कोई वात कुछ फेरफार करके भी कह दी गई है। परन्तु मूल का भाव विगड़ने न पावे, इसका ध्यान रक्ता गया है। जैसे—

> "उत्तर करिला इन्द्र—हे वारीन्द्र सुते, विश्वरमे, ए विश्वे सो रॉंगा पा दुखानि विश्वेर आकांचा मा गो ! जार प्रति तुनि कृपा करि, कृपादृष्टि कर, कृपामिय, सफल जनम तार; कोन पुण्य वले लिनल ए सुख दास, कह ता दासेरे ?"

इन पंक्तियां का अनुवाद इस तरह किया गया है-

"बोला तब वासव—हे स्रष्टिशोभे, सिन्धुले, लिस, लोकलालिनि, तुम्हारे पद लाळ ये लोक-लालसा के लक्ष्य हैं इस त्रिलोकी में। जित पे कृपामिय, तुम्हारी कृष्टकोर हो, होता है सफल जन्म उसका तिनक में। हे माँ, सुख-लाभ यह भाज इस दास ने पाया किस पुण्यबल से ही, कहो, दास से ?"

सूळ और अनुवाद में कुछ अन्तर रहने पर भी आशा है, आवां में होई। अन्तर न समका जायगा।

"वड़ भारुवासेन विरूपात रुक्षी रे।" इसका शब्दार्थ होता है कि—विरूपात रुक्षी को वहुत प्यार करते हैं। परन्तु अनुवाद किया गया है— ''छक्ष्मी पर छाड़ है वड़ा ही विरूपका का।"
कहीं कहीं दो एक पद अपनी ओर से भी जोड़ दिये गये हैं। जैसे—
''भूछ गये भोछानाय केंद्रे उसे सहसा !"
'भोछानाय' पद मूछ का न होने पर भी किंव की वर्णन-शैंछी के प्रतिकूछनहीं।

ए कथा सुनिले रुपिवे लक्कार नाथ पहित्र सङ्कटे।

अनुवाद--

रावण सुनेगा, कृद्ध होगा, में विपत्ति में पड़के न दर्शन तुम्हारे फिर पार्जेंगी।

अनुवाद में दर्शन न पाने की बात जुड़ जाने से अनुवादक की राय में सरमा के चरित का उत्कर्ष साधन, हुआ है। अर्थात् यदि तुम्हारे दर्शन करने को मिलते तो में सङ्गट की भी परवा न करती। नारिवे रजनी, मृद्ध, आवरिते तोरे।

इसका अनुवाद-

रात्रि-तम भी तुझे

ढँक न सकेगा भरे, रात्रिज्ञर-रोप से। कहने की ज़रूरत नहीं कि अनुवाद का "रात्रिज्ञर-रोप से" मूल में नहीं। परन्तु उसकी सार्थकता स्वयं सिद्ध है। जैसे समुद्ध के सम्बन्ध में बड़वाग्नि और वन के सम्बन्ध में दवाग्नि अपेचित है उसी प्रकार 'रात्रि-तम' के लिए 'रात्रिज्ञर रोप' आवश्यक समम कर जोड़ दिया गया।

बहुत डरते डरते एक आध जगह कोई कोई शब्द बदल भी दिया गया है। जैसे—तीसरे सर्ग में नृमुण्डमालिनी के यह कहने पर कि मेवनार की पतित्रता पत्नी प्रमीला लङ्का में प्रवेश करना चाहती है, सार या तो युद्ध करें या मार्ग झोड़ दें; तव

> ''वोले रवुनाय—पुनो तुम हे सुभापिते, करता अकारण विवाद नहीं में कभी।"

यहाँ मूळ में 'तुभाषिते' के स्यान में 'सुकेशिनी' पद व्यवहत हुआ है। पाठक चार्डे तो 'सुभाषिते' के वद्छे 'तुकेशिनी' हो पढ़ सकते हैं।

इसी प्रकार मेघनाद के अस्तों के विषय में कवि की उक्ति है—

'पशुपति-त्रास अख पाशुपत-सम'

इसका अनुवाद होगा—

पञ्जपति त्रास अस पाञ्जपत-तुल्य हैं। परन्तु अनुवादक ने उसे इस प्रकार लिखा है—

पाञुपत से भी घोर आञुगति अस हैं।

संबुस्दन जब कोई नया पैराग्राफ़ ग्रुरू करते हैं तय किसी चरण के प्रारम्भ से ही करते हैं। चरण के अन्त में ही उसे पूरा भी करते हैं। उनके बाद रवीन्द्र वाबू प्रमृति छेलकों ने यह बन्धन भी नहीं रकता। आवश्यकतानुसार किसी चरण के बीच से भी नया पैरा ग्रुरू कर देने की चाछ उन्होंने चला दी है। नमूने के तौर पर इस अनुवाद में भी दो-चार जगह ऐसा कर दिया गया है। उदाहरण—

"जितने धनुर्धर हैं, सब चतुरङ्ग से सजित हाँ एक सङ्ग ! घोर रणरङ्ग में आज यह ज्वाला —यह घोर ज्वाला भूऌँगा,— भूल जो सकूँगा में !"

"सभा में हुना शीव्र ही हुन्दुभि-निनाद घोर"— ( इत्यादि ) नहीं तक रावलों के साथ कवि की सहातुभूति है वहाँ तक फिर भी सहन किया जा सकता है । परन्तु किन ने कहीं कहीं भगवान रामचन्द्र और छदमण को उनके आदर्श से गिरा दिया है। यह बात वास्तव में बहुत ही खलती है । थोढ़े ही हेरफेर से यह दोप दूर किया जा सकता था । जैसे तीलरे सर्ग में नृमुण्डमालिनी के चले जाने पर श्रीरामचन्द्र ने विभीपण से यह कहा है—

> "ॐ ॐ ॐ मित्र, देख इस द्ती की आकृति में भीत हुआ मन में, विसार के तत्कण ही युद्धसाल ! मृद् वह जन है छेड़ने चड़े जो इन सिंहियां को सेना को; देखूँ चड़ो, में तुम्हारी आतृ-पुत्र-पत्नी को।"

इसके स्यान में यह कहा जा सकता था-

"क्ष क्ष क्ष मित्र, देख इस दूती का साहस प्रसन्नता हुई हैं मुझे मन में; निश्रय ही सिंहिनी-सी वीर-नारियाँ हैं ये। देखूँ चलो, में तुम्हारी आनृ-पुत्र-पत्नी को।"

श्रीरामचन्द्र फिर कहते हैं-

"क्या ही विस्मय है, कभी ऐसा तीन छोक में देखा-सुना में ने नहीं! जागते ही रात का क्या में स्वम देखता हूँ? सत्य कहो मुक्तसे मित्ररत्न, जानता नहीं में भेद कुछ भी; चब्रछ हुआ हूँ में प्रणब यह देख के!"

इन पंक्तियों के बदले निम्न लिखित पंक्तियाँ लिखी जा सकती धीं— "सचमुच दश्य यह अद्भुत अपूर्व है। मिन्न, अवलाएँ प्रवलाएँ दीखती हैं ये, मानों शत सूर्तियों से श्चरता है प्रकटी ! मेरे वीर-जीवन का बढ़ता विनोद है; देखता है मानों वह स्वम एक जागता।"

इसी प्रकार कुछ कुछ परिवर्तन कर देने से मर्यादापुरुघोत्तम की सर्यादा की रचा की जा सकती थी। परन्तु मान्य मित्रों की राय हुई कि परिवर्तन करने से कवि का प्रकृत परिचय प्राप्त न हो सकेगा। कवि को उसके प्रकृत रूप में ही हिन्दो प्रेमियों के सामने उपस्थित करना चाहिए। इस लिए यह प्रयत्न नहीं किया गया।

पापी राचमों के प्रति किन का इतना पचपात देखकर जान पड़ता है, लक्षा का राजकिन भी मेघनाद-वध में विणत घटनाओं का ऐसा ही वर्णन करता। हम लोगों ने भारतवर्षीय किन्यों द्वारा विणत "राम-चिरत" बहुत पढ़ा-मुना है। राचमों के किन की कृतिः भी तो हमें देखनी चाहिए ! राममक्तों को इससे निरक्त होने की आवश्यकता नहीं। उनके लिए तो पहले से ही सन्तोप का कारण मौजूद है—

"भाव, कुभाव, अनख, आलस हू, नाम जपत मङ्गल दिसि दस हू।"

पर्यवसान में एक बात ध्यान में आती है । वह यह कि अनेक दोप रहने पर भी मेघनाद-त्रध कान्य अपनी विचित्र वर्णनच्छ्य के कारण उत्तरोत्तर आदरणीय हो रहा है। इससे सूचित होता है कि अन्त में सर्वसाधारण गुण के ही पचपाती होते हैं। दोपों की ओर उनका आग्रह नहीं होता। वस, अनुवादक के लिए यही एक भरोसे की वात है।

मधुसूद्व के जीवनचरित-छेखक श्रीयुत योगीन्द्रनाथ वसु, बी. ए., मधु-स्मृति नामक प्रन्थ के प्रणेता श्रीयुत नगेन्द्रनाथ सोम एवं मेघनाद- वध काव्य के उभय टीका कार श्रीयुत दीनानाय सन्याल, थी. ए. और श्रीयुत ज्ञानेन्द्रमोहन दास के निकट अनुवादक बहुत ऋणी है। उन्हीं के प्रन्यों को सहायता से यह पुस्तक इस रूप में प्रकाशित हो रही है। अतिण्व अनुवादक ही क्यों, समस्त हिन्दीसंसार उनका आभार स्वीकार करेगा।

निवेदन समाप्त करने के पूर्व अनुवादक अपनी घुटियों के लिए, नम्र भाव से, वार वार छमा-प्रायीं है।

—श्रनुवादक।

## भाइकेल मधुख़्द्न द्त्त का जीवनचरित

िलेखक--श्रीमान् पण्टित महाबोरप्रसाद बी दिवेदी ]

अञ्चंकपोन्सिपतकीतिसितातपत्र:

स्तुत्य: स एव कविमण्डलचक्रवर्ती । यस्यैच्छ्येव पुरत: स्वयमुजिहीते

द्राग्वाच्यवाचकसयः पृतनानिवेशः॥

--श्रीकण्डचरित।

( धर्मात्—आकाशगामिनी कीर्ति को, अपने कपर, हुन के समान धारण करने वाला वही चक्रवर्ति कवि स्तुति के योग्य है, जिसकी इच्छा मात्र ही से शब्द और अर्थ रूपी सेना, आप ही आप, तत्काल उसके सम्मुख उपस्थित हो जाती है।)

वङ्ग भाषा के विख्यात प्रन्यकार पङ्गिमचन्द्र चट्टोपाध्याय ने किसा है—

"कवि की कविता को जानने में लाभ हैं; परन्तु कविता की जपेचा कवि को जानने से और भी अधिक लाभ हैं। इसमें सन्देह नहीं। छविता कवि की कीर्ति हैं; वह हमारे हाय ही में हैं; उसे पढ़ने ही से इसका मर्स विदित हो जाता हैं। परन्तु जानना चाहिए कि

जो इस कीर्ति को छोड़ गया है उसने इसे किन गुणों के द्वारा, किस प्रकार छोड़ा है।

"जिस देश में किसी सुकिव का जन्म होता है उस देश का सौभाग्य है। जिस देश में किसी सुकिव को यश प्राप्त होता है उस देश का और भी अधिक सौभाग्य है। जिनका शरीर अब नहीं है, यश ही उनका पुरस्कार है। जिनका शरीर बना है, जो जीवित हैं, उनको यश कहाँ ? प्राय: देखा जाता है कि जो यश के पात्र होते हैं उनको जीते जी यश नहीं मिलता। जो यश के पात्र नहीं होते, वहीं जीते जी यशस्वी होते हैं। साक दिस, कोपनिकस, गैलीलिओ, दान्ते हत्यादि को जीवित दशा में कितना क्लेश उठाना पड़ा! वे यशस्वी हुए; परन्तु कह ? मरने के अनन्तर!"

विक्षम वावू की उक्ति से हम सहमत हैं। मनुष्य के गुणों का विकाश प्राय: मरने के अनन्तर ही होता है। जीवित दशा में ईप्यां, हेंप और मत्सर आदि के कारण मनुष्य औरों के गुण बहुधा नहीं प्रकाशित होने देते। परन्तु मरने के अनन्तर रागद्वेप अथवा मत्सर करना वे छोड़ देते हैं। इसीलिए मरणोत्तर ही प्राय: मनुष्यां की कीति फैलती है। यदि जीते ही कोई यशस्वी हो तो उसे विशेष भाग्यशाली समसना चाहिए। जीवित दशा में किसी के गुणों पर छन्ध होकर उसका सम्मान निस देश में होता है उस देश की गिनती उदार और उन्नत देशों में की जाती है। आनन्द का विषय है कि मधुसूदन दत्त के सम्बन्ध में ये दोनों वातें पाई जाती हैं। उनकी जीवित दशा ही में उनके देशवासियों ने उनका बहुत-छु आदर करके अपनी गुणग्राहकता दिखाई। और मरने पर तो उनका जितना आदर हुआ उतना आज तक और किसी वक्न-किंव का नहीं हुआ।

मधुसूद्रन वाल्यावत्था ही से कविता करने लगे थे। परन्तु, उस समय, वे कँगरेज़ी में कविता करते थे; वँगला में नहीं। वे लड़कपग ही से विलास-प्रिय और श्रद्धारिक काच्यों के प्रेमी थे। कँगरेज़ी कवि घाइरन की कविता उनको घहुत पसन्द थी। उसका जीवनचरित भी वे वड़े प्रेम से पाठ करते थे। उनका स्वभाव भी घाइरन ही का-सा उच्छृद्धल या। स्वभाव में यविष वे घाइरन से समता रखते थे, तथापि वँगला काच्य में उन्होंने मिल्टन को आदर्श माना है। कँगरेज़ लोग मिल्टन को जिस दृष्टि से देखते हैं, बङ्गाली भी सप्रसूद्रन को उसी दृष्टि से देखते हैं। मधुस्द्रन के "मेघनाद-वध" को तुलना मिल्टन के "पाराखाइज़ लास्ट" से की जाती है।

मधुसूदन के समय तक वँगला में अमित्राचर छुन्द नहीं लिखे जाते थे। हमारे दोहा, चौपाई, छुण्य और घनाचरी आदि के समान दसमें विशेष करके पयार, त्रिपदी और चतुण्पदी आदिक ही छुन्द प्रयोग किये जाते थे। लोगों का यह अनुमान था कि वँगला में अमित्राचर छुन्द हो ही नहीं सकते। इस वात को माइकेल ने निर्मू ल सिद्ध कर दिया। वे कहते थे कि वँगला भाषा संस्कृत से उत्पन्न हुई है, अतगृत संस्कृत में यदि इतने सरस और हृदयप्राही अमित्राचर छुन्द लिखे जाते हैं तो वँगला में भी वे अवस्य लिखे जा सकते हैं। इसको उन्होंने मेघनाद-चध लिख कर प्रमाणित कर दिया। इस प्रकार के छुन्दों में इस अपूर्व वीर रसात्मक काव्य को लिख कर मधुसूदन ने वंग भाषा के काव्यजगत में एक नये युग का आविर्भाव कर दिया। तब हे लोग उनका अनुकरण करने लगे और आज तक वँगला में अनेक अमित्राचर छुन्दों बहु काव्य हो गये। जब इस प्रकार के छुन्द बँगला में लिखे जा सकते हैं, और वड़ी थोग्यता से लिखे जा सकते हैं, तब उनका हिन्दी में

भी लिखा जाना सम्भव है। लिखने वाला अच्छा और योग्य होना चाहिए। अमित्राचर लिखने में किसी विशेष नियम के पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। इन छन्दों में भी यति अर्थात् विराम के अनुसार ही पद-विन्यास होता है। वर्णस्थान और मात्राएँ भी नियत होती हैं। भेद केवल इतना ही होता है कि पादान्त में अनुप्रास नहीं आता। मैं गला में पयार आदि मित्राचर छन्दों के अन्त में शब्दों का जैसा मेल होता है, वैसा अमित्राचर छन्दों में नहीं होता। एक वात और यह है कि मित्राचर छन्दों में जब जिस छन्द का आरम्भ होता है तब उसमें अन्त तक समसंख्यक मात्राओं के अनुसार, सब कहीं, एक ही सा विराम रहता है। परन्तु मधुसूदन के अमित्राचर छन्दों में यह वात नहीं है। वहाँ सब छन्दों का भद्ग हो कर सब के यति विषयक नियम यथेच्छ स्थान में रक्खे गये हें—पति के स्थानों की एकता नहीं है। किसी पंक्ति में प्यार छन्द के अनुसार आठ और चौदह मात्राओं के अनन्तर यति है और किसी में शिपदी छन्द के अनुसार छः और आठ मात्राओं के अनन्तर यति है। इत्यादि।

मधुसूद्र दत्त की मृत्यु के २० वर्ष पीछे वावू योगेन्द्रनाथ -वसु, वी. ए. ने उनका जीवनचरित वंगला में लिख कर १८९४ ईसवी में प्रकाशित किया। उस समय तक माइकेल का इतना नाम हो गया था और उनके प्रन्यों का इतना अधिक आदर होने लगा था कि एक हो वर्ष में इस जीवनचरित की १००० प्रतियाँ विक गईं। अतयुव दूसरी आवृत्ति निकालनी पड़ी। यह आवृत्ति १८९५ ई० में निकली। इस समय यही हमारे पास है। शायद शीव्र ही एक और आवृत्ति निकलने वाली है। यह कोई ५०० एए की पुस्तक है। इस पुस्तक की विकी का विचार करके वँगला भाषा के पढ़ने वालों का विधानुराग और छनकी मधुसूदन पर प्रीति का अनुमान करना चाहिये क्षि। इसी पुस्तक की सहायवा से हम मधुसूदन का संचित्त जीवनचरित लिखना आरम्भ इस्ते हैं।

वङ्गाल में एक यशोहर ( जेसोर ) नामक ज़िला है। इस ज़िले के अन्तर्गत कपोताच नदी के किनारे सागरदाँड्री नामक एक गाँव है। यही गाँव मधुसूदन की जन्मभृमि है। उनके पिता का नाम राजनारायण दत्त था। वे जाति के कायस्य थे। राजनारायण दत्त कलकत्ते में एक प्रसिद्ध वकीछ थे। वे धन और जन इत्यादि सब वस्तुओं से सम्पन्न थे। उन्होंने चार विवाह किये थे। उनकी पहली पत्नी के जीते ही उन्होंने तीन नार और विवाह किया था। यह कोई आश्चर्य की वात नहीं। घह विवाह की रीति वङ्गाल में प्रचीन समय से चली आई है। अब तक इन्हीन गृहस्य दो दो, चार चार विवाह करते हैं। इस क़रीति के विपय में पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने एक वड़ी-सी पुस्तक लिख डाली है । सञ्चसृद्न राजनारायण दत्त की पहली स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए । उनकी माता का नाम जाह्नवीदासी था। वे खुळिनयाँ ज़िले के कटि-पाड़ा निवासी वाबू गौरीचरण घोप की कन्या थीं । यह घोप घराना भी दत्त घराने के समान सम्पन्न और सम्माननीय था। मधुसूदन की साता जाह्नवी पदी लिखी थीं । उनके गर्भ से, १८२४ ईसवी की २५ वीं जनवरी को मधुसूदन ने जन्म लिया।

मधुसूदन के पिता राजनारायण दत्त चार भाई थे। राजनारायण

क्ष धोढ़े दिन हुए हैं कि माइकेंछ मधुसूदन दत्त के विषय में मधुस्मृति नाम का वँगला में और भी एक प्रन्य प्रकाशित हुआ है। यह कोई ९०० पृष्ठों में समाप्त हुआ है।

सय भाइयों में छोटे थे। मयुस्दन के पीछे दो भाई और हुए; परन्तु वे पाँच वर्ष के भीतर ही मर गये। उनके और कोई घहन-भाई नहीं हुए। जिस समय मयुस्दन का जन्म हुआ, उस समय दत्त-वंश विशेष सीभाग्यशाली था। चार भाइयों में सब से छोटे राजनारायण के मयुस्दन ही एक पुत्र थे। अतएव वड़े ही लाड़-प्यार से इनका पालन होता था। जो कुछ ये कहते थे वही होता था और जो कुछ ये माँगते थे यही मिलता था। यदि ये कोई बुरा काम भी करते अथवा करना चाहते थे तो भी कोई कुछ न कहता था। मयुस्दन की उच्छूडुलता का आरम्भ यहीं से—उनकी शेशवाबरथा ही से—हुआ।

मश्चसूद्रन सात वर्ष के थे जब उनके पिता ने कलकत्ते की सदर-दीवानी अदालत में वकालत करना आरम्भ किया । मश्चसूद्रन ने सहद्रयता और शुद्धिमत्ता आदिक गुण अपने पिता की प्रकृति से और सिलता, उदारता, प्रेमपरायणता आदि अपनी माता की प्रकृति से सिखे । उनके माता-पिता बड़े दानशील थे । दुःखित और द्रिद्धियों के लिए वे सदा मुक्त-हस्त रहते थे । यह गुण उनसे उनके पुत्र ने भी सीखा । सश्चसूद्रन जब कभी, किसी को, कुछ देने थे तब गिन कर न देते थे । हाथ में जितने रुपये-पैसे आ जाते, उतने सब, बिना गिने, वे दे डालते थे ।

राजनारायण वात्र् मधुसूदन को अपने साथ कलकत्ते नहीं ले गये। उन्हें वे घर ही पर छोड़ गये। वहाँ, अर्थात् सागरहाँड़ी की प्राम-पाठशाला में मधुसूदन बड़े प्रेम से पढ़ने लगे। धिनयाँ के लड़के प्राय: पढ़ने-लिखने में मन नहीं लगाते; परन्तु मधुसूदन में यह बात न थी। वे बड़े परिश्रम, बड़े प्रेम और बड़े मनीयोग से विद्याध्ययन करते: थे। उनकी माता ने विवाह के अनन्तर लिखना-पढ़ना सीखा था। चे *पंग्रहा* में रासायण और महाभारत" प्रेम से पढ़ा करती थीं और अच्छे अच्छे स्थलों को कण्ड कर लेती थीं । मधुसूदन जब वँगला पढ़ लेने लगे तब वे उनसे भी इन पुस्तकों को पढ़वातीं और उत्तम उत्तम ह स्थलों की कविता को कण्ड करवाती थीं । मधुसूदन की काव्यप्रियता का यहीं से सूत्रपात हुआ समक्तता चाहिए। उनमें कान्य की वासना को उत्तेजित करने का मूल कारण उनकी माता ही हैं। क्रम क्रम से मधुसुदन का प्रेम इन पुस्तकों पर वड़ने लगा। वह यहाँ तक वड़ा कि जब वे संस्कृत, फ़ारसी, छैटिन, शीक, अँगरेज़ी, फ़ेंच जर्मन औरं?" इटालियन आदि भाषाओं में बहुत कुछ प्रवीण हो गये, तव भी उन्होंने 🤭 रामायण और महाभारत का पढ़ना न छोड़ा। जब वे किश्चियन हो गये और उन्होंने सब प्रकार अँगरेज़ी वेश-भूपा स्वीकार कर छी तब, उनके 🖰 सद्रास से लौट **आने पर, एक वार उनके एक मित्र ने उनको का**शिदास ः कृत वँगला महाभारत पढ़ते देखा । यह देख कर उसने मधुसूदन से व्यङ्गय पूर्वक कहा-"पह क्या ? साहव छोगों के हाय में महाभारत ?" भधुसूदन ने हँसकर उत्तर दिया—"साहव हैं, इसलिए क्या किताव भी न पढ़ने दोगे ? रामायण और महाभारत हमको इतने पसन्द हैं कि उनको विना पढे हमसे रहा ही नहीं जाता।"

मधुसूद्दन के गाँव में जो पाठशाला थी, उसके जो अध्यापक थे वे वि भी कविता-प्रेमी थे। उनको फ़ारसी की कविता में अच्छा अभ्यास था। वे फ़ारसी की अच्छी अच्छी कविताएँ अपने विद्यार्थियों से कण्ठ कराकर विस्तार के । मधुसूदन ने फ़ारसी की अनेक कविताएँ कण्ठ की थीं। उनके का ब्यानुराग का एक यह भी कारण है।

मधुस्दन की जन्मभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य ने भी उनका काव्या । हरे अरे खेता सुन्दर कपोता उनदी और नैसर्गिक सौंदर्य।

## जवीनचरित

ने उनके हृदय के कवित्व धीज को पछ्छित करने में सहायता पहुँचाई धी। सृष्टि सीन्दर्य की भौति उनकी सङ्गीत प्रियता ने भी उनके हृदय पर अपना यथेष्ट प्रभाव डाला था। दुर्गा-पूजा के अवसर।पर उनके यहाँ सूच गाना-वजाना हुआ करता था। उसे सुन कर ने बहुधा गद्गद हो जाते थे।

जय मधुसूदन कोई १२-१३ वर्ष के हुए, तय उनके पिता उन्हें कलकत्ते ले गये। वहाँ खिदिरपुर में उन्होंने एक अच्छा मकान वनवाया था। कलकत्ते में मधुसूदन पिता के पास रहने लगे। पहले कुछ दिन खिदिरपुर की किसी पाठशालां में उन्होंने पढ़ा; फिर १८३७ ईसनी में उन्होंने हिन्दू कॉलेन में प्रवेश किया। इस कॉलेन में वे १८४२ ईसवी तक रहे। जिस समय उन्होंने इसे छोड़ा, उस समय उनको अँगरेज़ी में इतनी न्युत्पत्ति होगई थी जितनी थी. ए. परीचा में पास हुए विद्यार्थी को होती है। अँगरेज़ी-साहित्य में तो उन्होंने बी. ए. क्वास के विद्यार्थी से भी बहुत अधिक प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। ६ वर्ष में वर्णमाला से ले-कर बी. ए. तक की शिचा प्राप्त कर लेना कोई साधारण बात नहीं है। भाज कल ६ वर्ष भैंगरेज़ी पढ़ कर लड़कों को चहुधा एक शुद्ध वीक्य भी अँगरेज़ी में लिखना नहीं आता । इन छ: वर्षी में मधुसूदन ने आपने से अधिक अवस्था वाले और ऊँची क्वासों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी अतिक्रम करके प्रशंसा और उसके साथ ही जिन्न हत्ति भी पाई। कालेज में अनेक प्रन्य पढ़ने के लिए उनका जैसा नाम था वैसा ही "" उत्तमं भँगरेज़ीं 'लिखेने 'के लिएं 'भी 'उनकीं नाम था '( उनके पराबरे ' अच्छी अँगरेज़ी और कोई छड़का नहीं छिल सकता या । वे पहले गणित में प्रविण ने थे। उनकी गणित अन्छा ने 'लंगता था । इस लिए उनकी गणित-शास्त्र के अध्यापक समय समय पर, गणित में परिश्रम करनेके

लिए उपदेश दिया करते थे। एक वार उनके सहपाठियां में न्यूटन जोर शेक्सपियर के सम्बन्ध में वाद-विवाद होने लगा; और लोगों ने न्यूटन का पत्न लिया, परन्तु काव्य-प्रेमी मधुसूदन ने शेक्सपियर ही को श्रेष्टता दी। उन्होंने कहा कि—''इच्छा करने से शेक्सपियर न्यूटन हो सकता है; परन्तु न्यूटन शेक्सपियर नहीं हो सकता।" उस दिन से वे गणित में परिश्रम करने लगे और योड़े ही दिनों में गणित के अध्यापक के दिये हुए एक महा कठिन प्रश्न का उत्तर, जिसे क़ास में और कोई लड़का न दे सका, देकर अपने कथन को यह कह कर प्रष्ट किया कि 'क्यों, चेष्टा करने से शेक्सपियर न्यूटन हो सकता है अथवा नहीं?"

मधुसूदन अपने पिता के अक्ले पुत्र थे। घर में अतुल सम्पत्ति धी । अतएव छड़कपन ही से उनको व्ययशीलता के दोप ने घेर लिया । जैसे जैसे वे तरुण होने लगे वेंसे ही वैसे उनको वेप-सृपा बनाने, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनने, अखाद्य जाने और अपेय पीने की अभि ळापाने अपने अधीन कर लिया। वे मनमानी करने लगे। अपने सहपाठियों के साथ वे मांस-मदिरा का स्वाद छेने छगे; एक एक मोहर देकर अँगरेज़ी नाइयों से वाल कराने लगे और अपरिपक अवस्था ही में गौराङ्ग नारियों के प्रेम की अभिलापा करने लगे। अँगरेज़ी कवि लार्ड वाइरन के समान युवा होते ही अनुस प्रेमिपासा के साथ भोगासिक और रूप-लालसा ने मधुसूदन को प्रास कर लिया । उस समय हिन्दू-कॉलेज के विद्यार्थी शराव और कवाव को सभ्यता में गिनते थे। इस आचरण के लिए उनके अध्यापक भी बहुत कुछ उत्तरदाता थे। कॉलेज के अध्यापकों में डिरोज़िओ और रिचार्डसन साहव आदि अध्यापक यद्यपि विद्या और बुद्धि में असा-धारण थे, तथापि नीतिपरायण न थे। उनकी दुर्नीति, उनकी उच्छूह्य छता भौर उनकी संयमहीन वृत्ति का बहुत कुछ प्रभाव उनके छात्रों पर पड़ा।

मधुस् इन को जो कष्ट पीछे से भोगने पड़े, उनका अङ्कुर कॉलेज ही से उनके हृदय में उगने लगा था । स्वभाव ही से वे तरल-हृदय और प्रेमिपास् थे। वाइरन की उन्मादकारिणी श्रङ्गारिक कविता ने, जिसे वे घड़े आग्रह और आदर से पाठ करते थे, उनके मस्तक को और भी धूणित कर दिया। घाइरन के जीवनचरित को पढ़ पढ़ कर मधुस्दन ने सुनीति और मिताचार की ओर पाठशाला ही से अवज्ञा करना सीख लिया।

सागरदाँड़ी में काशीदास और कृत्तिवास को पढ़ने, प्राम-पाठशाला में फ़ारसी के अनेक शेरों को कण्ठ करने और दिन्दू-कॉलेज में रहने के संमय वाह्रन आदि कँगरेज़ी किषयों की कविता का आस्वादन करने से मधुसुदन को कविता लिखने की स्फूर्ति होने लगी।

वहुत ही थोड़ी अवस्था में उन्होंने कविता लिखना आरम्भ किया, परन्तु अँगरेज़ी में; वँगला में नहीं । अपने सहपाठी छड़कों के साथ बातचीत करने के समय भी वे कविता में वोलने लगे, पत्र भी कविता में, कभी कभी, लिखने लगे; और वाहरन का अनुकरण करके अनेक छोटी छोटो श्रङ्कारिक कविताएँ भी वे लिखने लगे। कॉलेज में उनके एक परम मित्र थे; उनका नाम था गौरदास वैशाख। उनको अपनी कविताएँ माधुसूदन प्रायः भेंट करते थे। उनसे कोई किताव माँगते अथवा उनको कोई किताव लौटाते समय जो वे पत्र लिखते थे वे भी कभी कभी वे पध ही में लिखते थे। एक नमूना छीजिए,—

Gour, excuse me that in verse
My muse desireth to rehearse
The gratitude she oweth thee,
I thank you and most heartily.

67

The notion that my friend thou art,

Makes me reject the flatterer's art.

Here is your book;—my thanks too here,

That as it was, and these sincere.

Believe me, most amiable sir,

your most devoted Servant,

Kidderpore.

THE POET.

इस भॅगरेज़ी पद्य के नीचे सप्तस्ट्रन अपने को अपने ही हाय से 'किव' हिस्तते हैं। इससे यह सिद्ध है कि वाल्यावस्था ही से उनको यह खारणा हो गई थी कि वे किव हैं। उनकी भॅगरेज़ी श्रङ्कारिक कविता का भी एक उदाहरण पाठकों के मनोविनोदार्थ हम वहाँ पर देते हैं:—

My Fond Sweet Blue-eyed Maid.

When widely comes the tempest on,
When patience with a sigh
The dreadful thunder-storm does shun
And leave me O' love to die;
I dream and see my bonny maid;
Sudden smiling in my heart;
And Oh! she receives my spirit dead
And bids the tempest part!
I smile—I'gin to live again

And wonder that I live;

O' tho' flung in an ocean of pain

I've moments to cease to grieve!

Dear one ! tho' time shall run his race, Tho' life decay and fade,

Yet I shall love, nor love thee less,
"My fond sweet Blue-eved Maid"!

Kidderpore M. S. D. 26th March 1841.

युवावस्था में प्रवेश करने वाले १७ वर्ष के नवयुवक की यह श्रङ्गारिक कविता है। इसे मधुसूदन ने "एक अरविन्दलोचनी" को उद्देश्य करके लिखा है। इसी छोटी अवस्था में वे उस समय के अंगरेज़ी समाचार-पत्र और पत्रिकाओं में भी अपनी कविताएँ प्रकाशित कराते थे। यहाँ तक कि विलायत की पत्रिकाओं तक में छपने के लिए वे कविता केजते थे। इस उत्साह को तो देखिए; इस योग्यता को तो देखिए; अँग-रेज़ी में कविता करने की इस प्रवीणता को तो देखिए। हिन्दू-कॉलेज की छात्रावस्था में मधुसूदन ने लन्दन की एक प्रसिद्ध पत्रिका के सम्पादक को छात्रावस्था में मधुसूदन ने लन्दन की एक प्रसिद्ध पत्रिका के सम्पादक को जो पत्र उन्होंने लिखा था वह पढ़ने योग्य है। अतएव हम उसे यहाँ पर उद्धत करते हैं। वह इस प्रकार है—

To

The Editor of Bentley's Miscellany, London.

Sir,

It is not without much fear that I send you;

the accompanying productions of my Juvenile muse, as contribution to your Periodical. The magnanimity with which you always encourage aspirants to 'Literary Fame', induces me to commit myself to you. 'Fame' Sir, is not my object at present, for I am really conscious I do not deserve it; all that I require is encouragement. I have a strong conviction that a public like the British-discerning, generous and magnanimous-will not damp the spirit of a poor foreigner. I am a Hindu—a native of Bengal—and study English at the Hindu college of Calcutta. I am now in my eighteenth year,—'a child'—\_to use the language of a poet of your land, Cowley, "in learning but not in age."

Calcutta Kidderpore, I REMAIN, ETC. October, 1842.

मधुसूदन की अँगरेज़ी में अशुद्धियाँ हों; उनकी कविता निर्दोप न हो, परन्तु यह सभी स्वीकार करेंगे कि १८ वर्ष के नवयुवक के किए अँगरेज़ी में इतनी पारदर्शिता होना आश्चर्य की बात है। आज कल इलाहाबाद के विश्वविद्यालय की सर्वोच्च परीचा पास करने वालों को भी, बहुत प्रयत्न करने पर भी, और कवित्व शक्ति का बीज उनके हृद्य में विद्यमान होने पर भी, शायद ही मधुसूदन की ऐसी अँगरेज़ी किवता ि खना आवे। जम से मधुसूदन ने पाठशाला में प्रवेश किया तब से अन्त तक उन्होंने बहुत ही मनोयोग से विद्याध्ययन किया। उनकी बुद्धि और धारणाशक्ति विलक्षण थी। उनकी अपने सहपाठियों का उत्कर्ष कभी सहन न होता था। क्षास में वे सब से अच्छे रहने का यत्न करते थे और उनका स्थान प्राय: सदेव ही किंचा रहता था। कॉलिज की पुस्तकों के सिवा वे बाहर की पुस्तकों भी पढ़ते थे; कविता भी करते थे; लेख भी लिखते थे; और साथ ही अपनी विलासिभयता के लिए भी समय निकाल लेते थे। ये सब धातें उनकी असाधारण प्रतिभा और असाधारण बुद्धि का परिचय देती हैं।

कवित्वशक्ति मनुष्य के लिए अति दुर्लभ गुण है। कदिन परिश्रम अथवा देवानुग्रह के बिना वह प्राप्त नहीं होती। किन्तु प्रकृति ने यह दुर्लभ शक्ति मधुसूदन का मुक्तहस्त होकर दी थी। वे जिस समय जो भाषा पढ़ते थे, उस समय उसमें, धोड़े ही परिश्रम से, वे कविता कर लेते थे। उनको इस बात का विश्वास था कि वे यदि विलायत जावें तो वे अंगरेज़ी भाषा के महा कवि हुए विना न रहें। यह बात उन्होंने अपने मित्र गौरदास को एक वार लिखी भी थी; यथा—

"I am reading Tom Moor's life of my favorite Byron. A splendid book upon my word. Oh! how should I like to see you write my life, if I happen to be a great poet, which I am almost sure, I should be if I can go to England!"

उनकी इच्छा थी कि गौरदास बावू उनका जीवनचरित लिखें; परन्तु इस इच्छा को एक दूसरे ही सजान ने, उनके मरने के २० वर्ष पीछे, पूर्ण किया। हैंगलेंड जाने की उन्हें लड़कपन ही से अभिलामा धी। यह अभिलापा सफल भी हुई; परन्तु वहाँ जाने से उनको महाक़ित का पद नहीं सिला। इसी देश में रह कर उनको महाक़ित की पदवी सिली—यह पदवी अँगरेज़ी कृतिता के कारण नहीं, क़िन्तु दूँगला कृतिता के कारण मिली। विदेशी भाषा में कितता करके महाकृति होने की अपेचा मातृभाषा ही में इस जगनमान्य पदवी का पाना विशेष आदर और प्रतिष्ठा की वात है।

१८४३ ईसवी के आरम्भ में, मधुस्दृत के जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण उनकी, पीछे से, अनेक आपदाएँ भोगनी पड़ीं। जिस समय वे हिन्दू-कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय उनके माता-पिता ने उनका विवाह करना स्थिर किया। उनके लिये जो कन्या निश्चय हुई वह बहुत सुस्वरूप और गुणवती थी। वह एक धनसम्पन्न ज़मीदार की कन्या थी। यह बात जब मधुसूदन को विदित हुई तब उन्होंने अपनी माता से साफ कह दिया कि वे विवाह न करेंगे; परन्तु उनकी बात पर किसी ने ध्यान न दिया। उनके पिता राजनारायण ने समका, छड़के ऐसा कहा ही करते हैं। जब विवाह के कोई २०-२२ दिन रह गये, तब मधुसूदन ने एक बड़ा ही अनुचित काम करना विचार। उन्होंने किश्चियन धर्म की दीचा लेने का सङ्कल्प दृढ़ किया। यह करके उन्होंने अपने मित्र गौरदास बाबू को लिखा—

"वावा ने हमारा विवाह एक काले पहाड़ के साथ करना स्थिर किया है; परन्तु हम किसी प्रकार विवाह न करेंगे । हम ऐसा काम करेंगे जिसमें वाधा को चिरकाल दु:खित होना पड़ेगा ।" इसी समय, अर्थात २७ नवस्वर १८४२ की आधी रात को खिदिरपुर से उन्होंने गौरदास वाबू को एक और पत्र अँगरेज़ी में लिखा, जिसमें उन्होंने भपने हॅंगलेंड जाने का भी सङ्गलप बड़ी दृढ़ता से स्थिर किया; यथा—

You know my desire for leaving this country is too firmly rooted to be removed. The sun may forget to rise, but I cannot remove it from my heart. Depend upon it, in the course of a year or two more, I must either be in E—D or cease to be at all;—One of these must be done!

"सूर्य चाहे उदय होना भूल जावें; परन्तु इस देश को छोड़ने की इच्छा हमारे हदय से अस्त नहीं हो सकती। वर्ष, दो वर्ष में या तो हम इं-ड ही में होंगे या कहीं भी नहींगे।" मधुसूदन ने इस दल सङ्कल्प को पूरा किया; परन्तु वर्ष-दो वर्ष में नहीं; कई वर्षों में।

मधुसूदन को विलायत जाने और एक गौराङ्ग रमणी का पाणिग्रहण करने की प्रवल इच्छा थी। किश्चियन होने से उन्होंने इस इच्छा
का पूर्ण होना सहज समका। इस लिए अपनी परम स्नेहवती माता
और पुत्रवत्सल पिता का घर सहसा परित्याग करके ! उन्होंने किश्चियन
धर्मोपदेशकों का आश्रय लिया। उन्होंने मधुसूदन को इन्छ दिन फोर्टविलियम के किन्छे में बन्द रक्खा, जिसमें उनसे धातचीत करके कोई
उनको उनके सङ्गल्प से विचलित न कर दे। सब वात 'यथारियत हो
जाने पर, १८४३ ईसवी की '६ वीं फोड़्रुआरी को उन्होंने, अपने अविचार
की पराकाष्ठा करकें, किश्चियन धर्म की दीचा ले ली। उस समय से वे
मधुसूदन दत्त के माइकेल मधुसूदन दत्त हुए। दीचा लेते समय उन्होंने
अपना ही रचा हुआ। यह पद्भायान्य हुए। दीचा लेते समय उन्होंने

I

Long sunk in superstitious nights, By sin and Satan driven,—

1 saw not,—care not for the light That leads the Blind to Heaven.

п

I sat in darkness,—Reason's eye was shut,—was closed in me;

I hasten'd to Eternity!
O'er Error's dreadful sea!

Ш

But now, at length, thy grace, O Lord! Bids all around me shine:

I drink thy sweet—thy precious word—I kneel before thy shrine!

ĪΫ

I've broke Affection's tenderest ties For my blessed Savior's sake;

All, all I love beneath the skies, Lord | I for thee forsake |

यह कविता यथार्थ ही धार्मिक भावां से पूर्ण है। परन्तु हृदय का जो उच्छ्वास उन्होंने इसमें निकाला है, वही उच्छ्वास यदि उनमें स्थायी धना रहता तो क्या ही अच्छा होता। उनकी यह धर्माभीस्ता और ईश्वरपीति केवल चणिक धी। किश्चियन होने के अनन्तर मधुसूदन ने विशाप्त कॉलेज में प्रदेश किया। वहाँ वे कोई ४ वर्ष तक रहे। इन चार वर्षों में उन्होंने भाषा- शिवा और कवितानुशीलन में अधिक उन्नित लाभ की। परन्तु उनकी विद्या और बुद्धि की उन्नित के साथ साथ उनकी उच्छूङ्खलता भी वहाँ वहुती गई। हम यह नहीं कह सकते कि किश्चियन होने हो से उनमें दुर्गुणों की अधिकता होगई और इसी लिए उनको आगे अनेक आप-दाएँ भोग करनी पड़ीं। किसी धर्म की हम निन्दा नहीं करते। वात यह है कि मधुसूदन के समान तरल-मित, अपरिणासदर्शी और असंयत चित्त मनुष्य चाहे जिस समाज में रहे और चाहे जिस धर्म से सम्यन्ध रक्षे, वह कभी शान्तिपूर्वक जीवन निर्वाह न कर सकेगा।

मधुस्द्रन के किश्चियन होने से उनके माता-पित को अनन्त दुःख हुआ। उनकी माता तो जीते ही मृतक-सी हो गई। उसने भोजन-पान तक वन्द्र कर दिया। इस िए राजनारायण वाबू मधुस्द्रन को कभी कभी अपने घर बुलाने लगे। उन्हें देख कर उनकी माता को कुछ शान्ति मिलने लगी और वह किसी भाँति अन्न-जल शहण करके अपने दिन काटने लगी। मधुस्द्रन के धर्मच्युत होने पर भी उनके माता-पिता ने उनको धन की सहायता से मुँह नहीं मोड़ा। वे उन्हें यथेच्छ धन देते रहे और उसे मधुस्द्रन पानी के समान उड़ाते रहे। कभी कभी घर आने पर मधुस्द्रन और उनके पिता से धर्मसम्बन्धी वाद-विवाद भी होता था। इस विवाद में मधुस्द्रन अनुचित और कहक्तिपूर्ण उत्तर देकर पिता को कभी कभी दुःखित करते थे। इस कारण सन्तम होकर पिता ने धन से उनकी सहायता करना बन्द कर दिया। बिना पैसे के मधुस्द्रन की दुर्दशा होने लगी। उनके इप्ट मित्र, अध्यापक और धर्माध्यन, कोई भी उनके दुःखों को दूर न कर सके। कलकत्ते में उनको संय कहीं अन्धकार दिखलाई देने छगा। उनके मन की कोई अभिलापा: भी पूरी न हुई। न वे विलायत ही जा सके और जिस अँगरेज़ रमणी पर वे छुट्ध थे न वही उनको मिली। सब ओर से उनको निराशा ने आ घेरा।

मधुसूद्रन के साथ विशाप्स कॉ लेज में मद्रास के भी कई विद्यार्थी पढ़ते थे। उनकी सलाह से उन्होंने मद्रास जाना निश्चय किया। कलकत्ता छोड़ जाने ही में उन्होंने अपना कल्याण सममा। अतएव १८४८ ईसवी में उन्होंने मद्रास के लिए प्रस्थान किया। वहीं जाकर धनाभाव के कारण उनको अपने नृतन धर्म के अवलिम्वयों से सहायता के लिए प्रार्थना करनी पड़ी। उन्होंने उनकी सहायता की। माता-पिता-हीन, द्रिद्ध, किश्चियन लड़कों के लिए वहीं एक पाठशाला थी, उसमें मधुसूद्दन शिचक नियत किये गये। इस प्रकार धनाभाव सम्बन्धो उनका छोश कुछ हुछ हुर हो गया।

जब मधुसूदन हिन्दू-कॉलेज में थे तभी से उनको कविता लिखने और समाचार पत्रों में उसे छुपाने का अनुराग था। मदरास में यह अनुराग और भी वढ़ा। वहाँ के प्रसिद्ध प्रसिद्ध पत्र और पत्रिकाओं में उनकी किवताएँ प्रकाशित होने लगीं। इस निमित्त समाचार पत्रों वाले उनकी सहायता भी करने लगे। मदरास ही से मधुसूदन की गिनती प्रन्थकारों में हुई। उनकी दो अँगरेज़ी किवताएँ, जो पहले समाचार पत्रों में छुपी थीं, यहीं पहले पहल पुस्तकाकार प्रकाशित हुई। इनमें से एक का नाम "केंगटिव लेखी" ( Captive Lady ) और दूसरी का "विजन्स आफ दि पास्ट" ( Visions of the Past) है। इन अपत्रकों के प्रकाशित होने पर मधुसूदन की गिनती अँगरेज़ी कवियों। सें होने लगी। केंवल मदरास ही में नहीं, किन्तु विलायत तक के विद्वानों होने लगी। केंवल मदरास ही में नहीं, किन्तु विलायत तक के विद्वानों

ने उनकी कविता की प्रशंसा की । परन्तुं कर्रक के किसी किसी समाचारपत्र ने उनकी कविता की कड़ी आलोचना की । जैसा उत्साह उनकी और और स्थानों से मिला वैसा करुक ते से नहीं मिला । कई लोगों ने तो उनकी पुस्तकों की समालोचना करते समय उनकी दिखगी भी उड़ाई।

मदरास में मधुस्दन की एक इच्छा प्री हुई। वहाँ, नील का व्यापार करने वाले एक साहव की लड़की ने उनसे विवाह किया। परन्तु इस विवाह से उन्हें सुल नहीं मिला। विवाह हो जाने पर, कई वर्ष पीछे, उनका सम्बन्ध उनकी पत्नी से छूट गया। गृहस्थाश्रम में रहकर जो सहिष्णुता, जो आत्मसंयम और जो स्वार्थत्याग आवश्यक होता है वह मधुस्दन से होना असम्भव था। इसलिए इतना शीघ्र पति-पत्नी में विच्छेद हो गया। इसके अनन्तर मदरास के प्रेसीडेंसी कॉलेज के एक अध्यच की लड़की से मधुस्दन का स्नेह हुआ और यथा समय उससे उनका विवाह भी हो गया। यही पत्नी अन्त तक उनके सुख-दु:ख

मदरास में मंखुसूदन दहाँ के एक मात्र दैनिक पत्र "स्पेबटेटर" (Spectator) के सहकारी सम्पादक हो गये । पीछे से वहाँ के प्रेसीडेंसी कॉलेज में उनको शिचक का पद मिला । सुलेखकों और सुकवियों में उनका नाम हो गया । सत्र कहीं उनका आदर होने लगा । परनेतुं इतना होने पर भी उनको शान्ति और निश्चिन्तता न थी। उनको अनिधिर चित्त, अयोग्य व्यवहार और अपरिमित व्यय उनको सदा चलेशित रखता था। स्पर्य की उनको सदा ही कमी बनी रहती थी।

मञ्जूदर्न ने अँगरेज़ी में येथिए बड़ी दर्जतों प्राप्त की थी, तथापि अनकी बँगली में एक साधारण पत्र तक लिखना न आती था।

१८ भागस्ट १८४९ को उन्होंने अपने मित्र गौरदास को मदरास से एक पत्र भेजा। उसमें आप लिखते हैं—

"As soon as you get this letter write off to father to say that I have got a daughter. I do not know how to do the thing in Bengali."

"इस पत्र को पाते ही पिता को छिख सेजना कि हमारे एक छड़की हुई है । इस बात का हम वँगला में लिखना नहीं जानते।" सो मेघनाद-वध काव्य के कर्ता को १८४९ में, अर्थात कोई २५ वर्ष की उम्र में, वँगला पत्र तक लिखना नहीं आता था।

मञ्जसृदन की वे दोनों अँगरेज़ी पुस्तकें, जिनके नाम हमने जपर लिखे हैं, यद्यपि अनेक विद्वानों को पसन्द आई और उनके कारण यद्यपि मधुसूदन का वड़ा नाम हुआ, तवापि कलकत्ते में कहीं कहीं उनकी तीव समालोचना भी हुई। उनको देखकर मधुसूदन के मित्रों ने उन्हें वँगला में कविता करने की सलाह दी। उस समय कलकत्ते में शिचा समान ( Education Council ) के सभापति वेथून साहव थे। ये वही वेथून साहव थे जिनके नाम का कॉलेज अब भी कलकत्ते में वर्तमान है। उन्होंने मधुसूदन को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने वँगला काव्य की हीनदशा की समालोचना की; और सधुसूदन को यह सलाह दी कि उनके समान उत्साही कवि को अपनी ही भाषा में कविता करके, उसे उन्नत करना चाहिए। यह शिचा किं वा उपदेश मधुसूदन को पसन्द आया; और वे मातृभापा के अनुशीलन के लिए तैयार हुए । उन्होंने संस्कृत, श्रीक और लैटिन इत्यादि भाषाएँ सीखना आरम्भ कर दिया। यह उन्होंने इस छिए किया जिसमें उनकी सहायता से वे वङ्गभापा को परिमार्जित कर सकें। यह बात उन्होंने

अपने एक पत्र में, जो उन्होंने गौरदास वाबू को लिखा था, स्पष्ट स्वीकार की है। उन्होंने अपनी उस समय की दिनचर्या इस प्रकार स्वीधी—

६ से ८ वजे तक हेन ८ से १२ ,, स्कूल १२ से २ ,, त्रीक २ से ५ ,, तिलेगू और संस्कृत ५ से ७ ,, लेटिन ७ से १० ,, अंगरेज़ी

मोजन शायद वे स्कूळ ही में करते थे; क्योंकि उसके लिए उन्होंने कोई समय नहीं रक्खा। दिन-रात में १२ घंटे अध्ययन, ४ घंटे स्कूल स्रोर ८ घंटे विश्राम! ऐसा कठिन अध्ययन तो स्कूल के लड़कों में भी विरला ही करता होगा।

मथुस्दृत के मदरास जाने के ३ वर्ष पीछे उनकी माता का परलोक हुआ और ७ वर्ष पीछे पिता का । पिता के मरने पर मथुस्दृत की पेत्रिक सम्पत्ति उनके आत्मीयों ने अपने अधिकार में कर ही । यह सम्पत्ति मथुस्दृत के कलकत्ते लोट आने पर और न्यायालय में कई अभियोग चलाने पर उनको मिलो । उनके माता-पिता की मृत्यु और उनकी स्यावर-जङ्गम सम्पत्ति की अवस्था का समाचार गौरदास वाबू ने उनको लिख मेजा । अतः मथुस्दृत्त महाशय, महाशय क्यों साहब, कोई ८ वर्ष मदरास में रह कर १८५६ की जनवरी में कलकत्ते लोट आये।

मधुसूदन के कलकत्ता लौट भाने पर धोड़े ही दिनों में उनको श्रीहर्प रचित रत्नावली नाटक का भँगरेज़ी अनुवाद करना पड़ा। उस समय कलकत्ते के सभ्य समाज को पहले ही पहल नाटक देखने का चाव हुआ। इस लिए पाइकपाड़ा के राजा प्रतापचन्द्रसिंह और ईरवरचन्द्रसिंह ने बेलगिंहिया में एक नाट्यशाला घनवाई। उसमें खेलने के लिए इन दोनों राजाओं की आज्ञा से पिण्डत रामनारायण ने रत्नावली का वँगला अनुवाद किया। परन्तु यह समक्त कर कि वँगला में खेल होने से अँगरेज़ दर्शकों को चहुत ही कम आनन्द आवेगा; उन्होंने इस नाटक का अनुवाद अँगरेज़ी में किये जाने की इच्छा प्रकट की। उस समय के सभ्य समाज में गौरदास वावृ भी थे। उनकी सलगह से यह काम मधुस्द्वन को दिया गया। मधुस्द्वन ने इस काम को बड़ी योग्यता से किया। धोड़े ही दिनों में उन्होंने रत्नावली का अँगरेज़ी अनुवाद समाप्त करके पूर्वोक्त राजयुग्म को दिखलाया। उन्होंने तथा महाराजा यतीन्द्रसोहन टाव्हर आदि और भी कृतविय लोगों ने उसे घड़त पसन्द किया। राजाओं ने उसे अपने व्यय से छुपाया और भञ्जस्द्वन को उनके परिश्रम के बदले ५००) रुपये पुरस्कार दिया।

इस प्रकार सब तैयारी हो जाने पर १८५८ ई० की ३९ जुलाई को वेलगिट्टिया की नाट्यशाला में रत्नावली का खेल हुआ। खेल के समय और और धनी, मानी, अधिकारी और राजपुरुपों के सिवा बङ्गाल के छोटे लाट भी उपस्थित थे। नाटक का अभिनय बहुत ही उत्तम हुआ। वह इतना सुन्दर और हद्यप्राही हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। उसे देव कर सब सामाजिक मोहित हो गये। तब से मञ्जसूदन की प्रतिष्ठा का कलकत्ते में सूत्रपात हुआ। वे प्रसिद्ध कवि और प्रसिद्ध नाटककार गिने जाने लगे।

एक वार मधुसूदन के मित्रों ने यह कहा कि वैंगला में कोई समयानुष्ट्य अच्छा नाटक नहीं हैं; यदि होता तो रत्नावली के खेलने की आवश्यकता न थी। इस पर मधुस्दन ने एक वैंगला नाटक लिखने. की इच्छा प्रदर्शित की, जिसे सुन कर सब को आश्चर्य और कुतूहल, दोनां हुए । यह वे जानते थे कि वँगला में एक पत्र लिखते जिसका सिर दर्द करने लगता था वह कहाँ तक वँगला नाटक लिखने में समर्थ होगा ! परन्तु उस समय उन्होंने इतना ही कहा कि "प्रयत्न कीजिए"। मयसदन ने जान लिया कि उनके मित्रों को इस पात का विचास नहीं है कि वे देंगला में नाटक लिख सकेंगे। अतएव उनके संशय को निष्टत्त करने के लिए वे चुपचाप "शर्मिष्टा नाटक" नाम की एक पुस्तक लिखने छगे। इस पुस्तक को उन्होंने थोड़े ही दिनों में समाप्त करके अपने मित्रों को दिखलाया । उसे देख कर सब चिकत हो गये । जो मधुसूदन 'पृथ्वी' को 'प्र-पि-वी' लिखते थे, उनके इस रचना-कौराल को देख कर सब ने दाँतों के नीचे डँगली दवाई। 'शिमेष्ठा नाटक' में पण्डित -रामनारायण इत्यादि प्राचीन नाटक-प्रणाली के अनुयायियाँ ने अनेक दोप दिखलाये । उन्होंने उसे नाटक ही में नहीं गिना । परन्तु नवीन प्रथा वालों ने उसे वहत पसन्द किया । पाइकपाड़ा के राजयुग्म और महा-राजा यतीन्द्रमोहन ने उसे अभिनय के बहुत ही योग्य समका। महा-राजा यतीन्द्रमोहन ने तो उसमें अभिनय के समय गाने के लिए कई गीत स्वयं घनाये। पाइकपाड़ा के दोनों राजपुरुपों ने इसे भी अपने व्यय से छुपाया और इस बार भी उन्होंने मधुसूदन को योग्य पुरस्कार. दिया। १८५८ ई० में शर्मिष्टा नाटक प्रकाशित हुआ और १८५९ के. सेप्टेम्बर में वह वेछगिल्या-नाट्यशाला में खेला गया। इसका भी अभि-नय देख कर दर्शक वृन्द मोहित हुए और उन्होंने मधुसुदन की सहस्त-. सुख से प्रशंसा की।

मञ्ज्यद्वन की 'शिम्मिष्ठा' पण्डित रामनारायण के पास समाकोचना .

े लिए भेजी गई थी। रामनारायण ने उसमें वहुत कुछ फेरफार करना चाहा। इस विपय में मयुसूदन गौरदास वावू को लिखते हैं:—

I have no objection to allow a few alterations and so forth, but recast all my sentences—the Devil! I would sooner burn the thing.

"यदि दो चार फेर फार किये जावें तो कोई चिन्ता नहीं; परन्तु हमारे सभी वाक्यों को नये सिरे से लिखना ! कदापि नहीं; ऐसा होने देने की अपेचा हम उसे जला देना ही अच्छा सममते हैं।" महस्दन के समान उदण्ड और स्वतन्त्र स्वभाव वाले को दूसरे की की हुई काटकूट भला कय पसन्द आने लगी!

मधुसूद्रन का दूसरा नाटक "पद्मावती" है। यह नाटक उन्होंने श्रीक लोगों के पौराणिक इतिहास के आधार पर लिखा है। घटना-नैचित्रय में "शिस्मिष्टा" की अपेचा "पद्मावती" श्रेष्ट है। परन्तु नाटकीय चिरत-चित्रण-सम्बन्ध में शिस्मिष्ठा की अपेचा इसमें मधुसूद्रन अधिक तर निषुणता दिख्लाने में कृतकार्य्य नहीं हुए। 'पद्मावती' ही में पहले पहल उन्होंने अमित्राचर छन्दों का प्रयोग किया।

पाइकपाढ़ा के राजा प्रतापचन्द्र और ईश्वरचन्द्र जिस प्रकार मधुसूदन के गुणों पर मोहित थे, उसी प्रकार महाराजा यतीन्द्रमोहन ठाकुर भी मोहित थे। इन तीनों सत्पुरुपों ने मधुसूदन को अनेक प्रकार से सहायता और उत्साह दिया। एक दिन महाराजा यतीन्द्र-मोहन और मधुसूदन में परस्पर इस प्रकार साहित्य-सम्बन्धी बातचीत हुई—

मधुसूदन-जब तक वँगला में अमित्राचर छुन्दों का प्रयोग न होगा, तब तक काव्य और नाटक-प्रन्यों की विशेष उन्नति न होगी। महाराजा—वँगला की जैसी अवस्था है उसे देखने से उसमें ऐसे छुन्दों के होने की बहुत कम सम्मावना है।

मधुसूद्रन—हमारा मत आपके मत से नहीं मिलता । चेष्टा करने से हमारी भाषा में भी अमित्राचर छन्द लाये जा सकते हैं।

महाराजा—फ्रेंच भाषा वँगला की अपेचा अधिक उन्नत हैं; उसमें भी जब ऐसे छुन्द नहीं हैं तब वँगला में उनका होना प्राय: असम्भव हैं।

मधुसूदन—यह सत्य है; परन्तु चँगला भाषा संस्कृत से उत्पन्न हुई है; संस्कृत में अभित्राचर छन्द हैं, तब वे चँगला में भी हो सकते हैं।

इस प्रकार कुछ देर तक वाद-विवाद हुआ। अन्त में मधुसूदन ने कहा—"यदि हम स्वयं एक ग्रन्थ अमित्राचर छुन्दों में लिख कर आपको वतलावें तो आप क्या करेंगे ?" इस पर महाराजा ने उत्तर दिया—"यदि ऐसा होगा तो हम पराजय स्वीकार करेंगे और अमित्राचर छुन्दों में रचित आपके ग्रन्थ को हम अपने ज्यय से छुपवावेंगे।" यह वात मधुसूदन ने स्वीकार की और वे अपने घर आये।

मञ्जसूदन ने अपने 'पद्मावती नाटक' में ऐसे छन्दों का प्रयोग किया ही था; अब वे एक स्वतन्त्र अन्य ऐसे छन्दों में लिखने छगे। इसका नाम उन्होंने "तिलोत्तमा सम्भव काव्य" रक्खा। घोढ़े ही दिनों में मञ्जसूदन ने इसे समाप्त करके महाराजा यतीन्द्रमोहन टाइस, टाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र और वाचू राजनारायण वसु आदि को दिखलाया। देखते ही सब लोग चिकत हो गये; मञ्जसूदन को सहर्प धन्यवाद देने लगे; और सबने एक वाक्य से स्वीकार किया कि इस काव्य में अमित्राचर छन्दों की योजना करके मञ्जसूदन पूर्णरीति से कृतकार्य हुए हैं। महाराजा यतीन्द्रसोहन ने अपने वचन का पालन किया और १८६० ईसवी के से सहीने में उन्होंने 'तिलोत्तमा सम्भव' को अपने व्यय से प्रकाशित कराया। इस काव्य को मधुसूदन ने महाराजा यती-न्द्रसोहन ही को अपण किया। अपण करने के समय का एक फोटो (चित्र) भी लिया गया। मधुसूदन के हाथ का लिखा हुआ यह काव्य अब तक महाराजा के पुस्तकालय में सुरचित है। इसी समय से, मधुसूदन के द्वारा, वँगला में एक नवीन छन्द का प्रचार हुआ। इसी समय से बँगला आपा का कवितास्रोत एक नवीन सार्ग से प्रवाहित होने लगा।

तिलोत्तमासम्भव काच्य सुन्द-उपसुन्द के पौराणिक आख्यान का अवलम्बन करके रचा गया है। इसके कुछ अंश का अनुवाद मधुसूदन ने अँगरेज़ी में भी किया है। किसी नई वात को होते देख छोग प्राय: कुचेष्टाएँ करने लगते हैं और भाँति माँति से, भठी-बुरी उक्तियों के द्वारा, अपने मन की मलिनता प्रकट करते हैं। मधुसूदन भी इससे नहीं वचे। अमित्राचर छुन्दोबद्ध तिछोत्तमासम्भव के प्रकाशित होने पर उनको अनेक कद्दक्तियाँ सुननी पड़ीं। छोगों ने उन पर हास्य रस मयी कविताएँ तक बनाईं। परन्तु सधुसूदन ने इन नीच अन्त:करण वाळों की ओर अचूचेप तक नहीं किया। उनके काव्य की डाक्टर राजेन्द्र ठाल सित्र और षावू राजनारायण वसु आदि ने बहुत प्रशंसा की; जिसे पढ़ कर अनेक रिसक जनों का चित्त उसकी ओर आकृष्ट हो गया।

शिम्छा नाटक की रचना के अनन्तर और तिलोत्तमासम्भव के प्रकाशित होने के पहले मधुसूदन ने दो प्रहसन भी िल्ले। इनकी रचना उन्होंने १८५९ और १८६० ईसवी में की। इन प्रहसनों में एक का नाम "एकेई कि बले सभ्यता"— (क्या इसी को सभ्यता कहते हैं)

कौर दूसरे का "वृड़ शालिकेर घाड़े रोंया"— ( बुड़े शालिक पची की की गरदन में रोयें ) है। पहले में एक धनी वैष्णव के अँगरेज़ी-शिचित पुत्र की उपहासास्पद सभ्यता का वर्णन है; और दूसरे में भक्तप्रसाद नामक एक तिलक और मालाधारी बृद्ध वक-धार्मिक का एक मुसलमान तरुणी पर अनुराग और तज्जनित उसका उपहास वर्णन किया गया है।

इन दोनों प्रहसनों का अनुवाद हिन्दी में हो गया है। मधुसूदन के दो नाटकों का भी अनुवाद हिन्दी में हुआ है। उनकी और पुस्तकों का भी चाहे अनुवाद हुआ हो; परन्तु हमने इतनों ही को देखा है। जिन नाटकों का अनुवाद हमने देखा है उनके नाम हैं—"कृष्णकुमारी" कौर"पद्मावती" । कृष्णकुमारी के विषय में हम भागे चल कर कुछ और कहेंगे। पद्मावती का उल्लेख पहले ही हो चुका है। इन नाटकों और प्रहसनों के अनुवाद बनारस के भारत जीवन प्रेस में छुपे हैं। कृष्ण-कुमारी के अनुवादक ने पुस्तक के नाम-निर्देशपत्र ( Title Page ) पर अयुस्दन का नाम नहीं दिया; केवल इतना ही लिखा है कि "वङ्ग भापा से ग्रुद्ध आर्य्य भाषा में अनुवाद"। परन्तु भीतर, भृमिका और नाटक की प्रस्तावना में, मशुसूदन का नाम उन्होंने दिया है। पद्मावती नाटक के अनुवादक वही हैं जो कृष्णकुमारी के हैं; परन्तु पद्मावती की प्रस्तावना में मथुसूदन का नाम उन्होंने नहीं लिखा और न टाइटिल पेज़ ही पर लिखा। टाइटिल पेज़ पर वही पूर्वोक्त वाक्य हैं—"बङ्ग भापा से शुद्ध आर्य्य भाषा में अनुवाद।" यह नाटकों के अनुवाद की वात हुई।

"क्या इसी को सभ्यता कहते हैं" इस नाम के प्रहसन में भी पद्मावती नाटक के समान मधुसूदन का कहीं भी नाम नहीं है। उसके

**<sup>%</sup> शालिक = गलगल, गलगलिया, गलार !** 

नास-निर्देश-पत्र पर अनुवादक सहाशय ने केवल-"वङ्ग भाषा से अनु-वाद किया" इतना ही लिखा है। पात्रों के नाम जो मूछ वँगला पुस्तक में हैं वही उन्होंने अनुवाद में भी रक्खे हैं। "बुहु शालिक की गरदन में रोयें" नामक प्रहसन के अनुवाद में विशेषता है। उसका नाम रक्ला गया है-"चूढ़े सुँह सुँहासे छोग देखे तमाशे ।" इस अनुवाद में न कहीं मधुसूदन ही का नाम है और न कहीं यही लिखा है कि वह वँगला से अनुवादित हुआ है । नाम-निर्देश-पत्र पर उलटा यह लिखा है कि अमुक अमुक की "हास्यमयी लेखनी से लिखित।" इसमें मूल पुस्तक के पात्रों के नाम भी वड़ल दिये गये हैं। भक्तप्रसाद के स्थान में नारा-यणदास, हनीफ़ गाज़ी के स्थान में सौला; गदाधर के स्थान में कलुआ आदि इस प्रान्त के अनुकूल नाम रक्खे गये हैं। जान पड़ता है, ये सब षातें भूल से अथवा अम से हुई हैं; क्योंकि जिनको सब छोग हिन्दी लेखकों में आचार्य्य सममते हैं; और दूसरों को धर्मीपदेश देना ही निनके घर का वनिन हैं; वे जान-वूस कर दूसरे को वस्तु को कदापि अपनी न कहेंगे।

१८६१ ईसवी के लगभग मधुसूदन ने चार ग्रन्थ लिखे।

मेघनाद-वध, कृष्णकुमारी, ज्ञाङ्गना और वीराङ्गना। इस समय मधुसूदन की प्रतिभा का पूर्ण विकाश सममना चाहिए। भाषा का टालिस,
भाव का उत्कर्प और गाम्भीर्य्य तथा ग्रन्थगत चिरत्र-समूह की पूर्णता
आदि गुणों का विचार करने पर यही कहना पढ़ता है कि मधुसूदन के
लिखे हुए इसी समय के ग्रन्थ उनकी ग्रन्थावली में सब से श्रेष्ठ हैं।

ज्ञाङ्गना, कृष्णकुमारी और मेघनाद-वध ये तीनों ग्रन्थ मधुसूदन ने
प्राय: एक ही साथ आरम्भ किये और प्राय: एक ही साथ समास भी

मधुसूदन के प्रन्यां में मेघनाद-तथ सब से श्रेष्ठ है। यह काव्य रामायण की पौराणिक कथा के आधार पर लिखा गया है। इसमें वीर-केसरी मेघनाद की मृत्यु का प्रतिपादन हुना है। इस काव्य के राज्ञस प्राचीन राज्ञसों के-से नहीं हैं। वे हमारे ही समान मनुष्य हैं। मेद इतना ही है कि मनुष्यों की अपेचा वीरत्व, गौरव, ऐश्वर्य और बारी-रिक वल आदि में वे कुछ अधिक हैं। मेघनाद-त्रध के किप भी लम्बी लम्बी पूँछ और घढ़े घढ़े घालों वाले पज्ज नहीं हैं; वे भी साधारण मनुष्य ही हैं। राम और सीता भी ईश्वरावतार नहीं माने गये; वे भी साधारण नर-नारी-गण के समान सुख-दु:ख-भागी और कम्मानुसार फल के भोग करने वाले कल्पित किये गये हैं। उनमें और मनुष्य में इतना ही अन्तर रक्खा गया है कि वे अपने त्योवल से देवताओं को प्रत्यच कर सकते थे।

मेघनाद-चध में मधुसूदन ने अपनी कविता-शक्ति की चरम सीमा दिखलाई है। इसमें उन्होंने अमित्राचर छन्दों की योजना की है। इस काव्य में सब ९ समें हैं; और उनमें तीन दिन-दो रात की घटनाओं का वर्णन है। यह वीर रस प्रधान काव्य है। इसकी कविता में कहीं कहीं वीर रस का इतना उक्कर्प हुआ है कि पढ़ते पढ़ते भीरुओं के भी मन में उस रस का सज्ञार हो आता है। ऐसी विल्रचण रचना, ऐसा उद्धत भाव और ऐसा रस-परिपाक शायद ही और किसी अर्वाचीन काव्य में हो। इस काव्य में मेघनाद की पत्नी प्रमिला का चरित घड़ा ही मनोहर है। मधुसूदन के कल्पना-कानन का वह सर्वोत्कृष्ट कुसुम है। प्रमिला की कुलवधूचित कोमलता; पति के लिए उसका आस्मत्याग और वीरनारी को शोभा देने वाला उसका शोर्य्य अप्रतिम रीति से चित्रित किया गया है। इस काव्य के नवम समें में मधुसूदन ने करुण रस की भी पराकाष्टा दिखाई है। जिस प्रकार उनके वीर रसात्मक वर्णन में पढ़ते समय पढ़ने वालों की सुजा फड़कने लगती है, उसी प्रकार उनकी करुगरसात्मक उक्तियों को पढ़ते समय आँसू निकल्ने लगते हैं। अशोक-वन में वैठी हुई सूर्तिमती विरह-व्यथा-रूपिणी जानकी का और रमशान-शल्या के जगर, स्वामी के पैरों के पास वैठी हुई, नवीन विधवा प्रमिला का चित्र देख कर कौन ऐसा पापाण हृदय है जिसके नेत्रों से अश्रुधारा न निकलने लगे। वाबू रमेशचन्द्र दत्त ने इस काव्य के सम्बन्ध में मधुसूदन की जो प्रशंसा की है, वह यथार्थ है। वे कहते हैं—

The reader, who can feel and appreciate the Sublime, will rise from a study of this great work with mixed sensation of veneration and awe, with which few poets can inspire him, and will candidly pronounce the bold author to be indeed a genius of a very high order, second only to the highest and greatest that have ever lived, like Vyas, Valmiki or Kalidas: Homer Dante or Shakespeare.

Literature of Bengal, Page 176.

रमेश दावू कहते हैं कि स्वदेशियों में न्यास, वार्त्मिक अथवा कालिदास और विदेशियों में होमर,दान्ते अथवा शेक्सिपयर ही केसमान विख्यात यन्यकारों का स्थान मधुसूदन से जँचा है, अर्थात् और कवि उनकी वरावरी नहीं कर सकते; सब उनके नीचे हैं।

संसार का नियम है कि प्राय: कोई वस्तु निदोंप नहीं होती;

सब में कोई न कोई दोप होता हो है। कालिदास ने 'कुमारसम्भव' में ठीक कहा है—

> "प्रायेण सामग्य विधी गुणानां, पराङ्मुखी विश्वसृजः प्रवृत्तिः।"

अर्थात्—गुणों की सम्पूर्णता प्रायः कहीं नहीं पाई जाती।

मेघनाद-वध भी निदोंप नहीं है। उसमें यह दोप है कि रामचन्द्र और लक्ष्मण के चिरत की अपेचा मेघनाद के चिरत का अधिक उत्कर्ष वर्णन किया गया है। राम और लक्ष्मण के कथन और कार्य्य में कहीं क-हीं भीरुता तक का उदाहरण पाया जाता है। मधुसूदन ने आर्थ्यंशियों को अपेचा अनार्य्य राचसों का कई स्थलों में पचपात किया है। उनके साथ उन्होंने अधिक सहानुभूति दिखलाई है। सम्भव है, आज कल के समय का विचार करके उन्होंने बुद्धिपुर:सर ऐसा किया हो।

प्रकाशित होते ही मेघनाद-त्रध का वङ्गदेश में वड़ा आदर हुआ। वावृ कालीप्रस्वासिंह, राजा प्रतापचन्द्र, राजा ईश्वरचन्द्र, राजा दिगम्बर मित्र, महाराजा यतीन्द्रमोहन आदि ने मिल कर मधुसूदन का अभिनन्द्रन करने के लिए उनकी अभ्यर्थना की। नियत समय पर एक समा हुई, जिसमें मधुसूदन को एक अभिनन्द्रन पत्र और एक चौंदी का मूल्यवान पात्र उपहार दिया गया। अभी तक मधुसूदन का प्रकाश्य रूप में सम्मान नहीं हुआ था; परन्तु आज वह भी उन्हें प्राप्त हुआ।

मेघनाद-वध की पहली आवृत्ति एक ही वर्ष में विक गई। उसे लोगों ने इतना पसन्द किया कि शीघ ही उसकी दूसरी आवृत्ति निकालनी पड़ी। इस आवृत्ति में, कविवर वावू हैमचन्द्र वन्धोपाध्याय ने एक सुदीर्घ समालोचना लिख कर प्रकाशित की। उसके अतिरिक्त बावू राजनारायण वसु और डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र आदि ने उसकी समालोचना समाचारपत्रों में प्रकाशित करके मधुसूदन का घहुत छुद्ध गौरव किया। इस लिए मधुसूदन, उस समय से, परम प्रतिष्टित कवि हुए।

मधुसूद्रन का व्रजाङ्गना-कान्य श्रङ्गाररस-प्रधान है। उसमें अटारह किवताएँ हैं। इन किवताओं में प्राय: राधिका का विरद्ध वर्णन है। कृष्णकुमारी नाटक की कथा मधुसूद्रन ने टाड साहब के राजस्थान से ही है। इस नाटक में किव की शोकोद्दीपक शक्ति का अच्छा परिचय मिलता है। यह बँगला भाषा में पहला विपादान्त नाटक है। संस्कृत के नाट्याचार्थ्यों ने इस प्रकार के नाटक की रचना का निषेध किया है। परन्तु मधुसूद्रन किसी विधि-निषेध के अनुसार चलने वाले किव व थे। और, कोई कारण भी नहीं कि विपादान्त नाटक क्यों न हों ? यदि प्रकृति-विशेष का चित्र दिखलाना ही नाटक का मुख्य उद्देश्य है तो उसका अन्त सुख में भी हो सकता है और दुःख में भी। बुरी प्रकृति वालों को अन्त में अवश्य ही दुःख मिलता है। अतएव नाटकों की रचना विषादान्त भी हो सकती हैं।

मदरास से कलकत्ते छोट आने पर मधुस्दन पुलिस की कचहरी
में एक पद पर नियुक्त हो गये थे। वहीं वे अब तक काम करते थे।
उनके परिवार में कोई लिखने योग्य घटना नहीं हुई। उनकी दूसरी छी
से उनको एक पुत्र था और एक कन्या। राजकार्य्य से, पुस्तकों की
प्राप्ति से, और उनकी पैत्रिक सम्पत्ति से जो कुछ अर्थागम होता था
उससे, एक मध्यवित्त गृहस्य के समान, उनके दिन व्यतीत होते थे।
इस समय वे वँगला भापा के अद्वितीय लेखक समझे जाते थे। यद्यपि
पारिवारिक जीवन सुख से बिताने के लिए उनको किसी बात का अभाव
न था; परन्तु तिस पर भी, अभाग्य-वश, वे सुखी न थे। सुख, सांसारिक

सामग्री पर अवलिम्बत नहीं रहता । वह मन और आतम-संयम ही पर विशेप करके अवलिम्बत रहता है; परन्तु मन को संयत करना—उसे अपने अधीन रखना—मधुसूदन जानते ही न थे । अतएव मन को उच्छूह्य छता के कारण धन, जन और यश इत्यादि किसी वात ने उनको आनिन्दत नहीं किया । उनका जीवन अशान्ति ही में वीतता रहा । उनकी "आत्मिवलप" क्ष नामक कविता इस वात की गवाही देती है कि उनका जीवन गम्भीर यन्त्रणाओं में पढ़ कर चक्कर खाता रहता था । ग्रन्थ-रचना में छगे रहने से मधुसूदन को उनकी मर्म-कृन्तक ज्यथाएँ कम सताती थीं ।

"वीराङ्गना" कान्य को यद्यपि मधुसूदन ने "मेघनाद-त्रध" इत्यादि पहले के तीन प्रन्यों के साथ ही लिखना आरम्भ किया था; परन्तु उसकी समाप्ति उन्होंने १८६२ ई० में की। "वीराङ्गना" गीति-कान्य है। प्रसिद्ध रोमन कित भोतिद (Ovid) रचित वीरपत्रावली (Heroic Epistles) को आदर्श मान कर मधुसूदन ने यह कान्य लिखा है। इसमें प्रसिद्ध पौराणिक महिलाओं के पत्र हैं; अर्थात् यह प्रस्तक मधुसूदन की पत्राकार कान्यरचना है। इसमें इतने पत्र अथवा विषय हैं—

इप्यन्त के प्रति शकुन्तला ।
 चन्द्र के प्रति तारा ।
 कृष्ण के प्रति रुक्मिणी ।
 चन्द्रशरथ के प्रति कैकेयी ।
 उक्सण के प्रति शूर्पनला ।

<sup>%</sup> इस कविता का पद्यानुवाद इसी पुस्तक में अन्यत्र दिया गया है।

६—अर्जुन के मित द्रौपदी।

७—दुर्योधन के मित द्रौपदी।

८—जयद्रथ के मित दुःशला।

९—शान्तनु के मित जाह्नवी।

१०—पुरुरवा के मित उर्वशी।

११—नीलध्वज के मित जना।

यही इस काव्य के ग्यारह सर्ग हैं। इनमें से कोई सर्ग प्रेम-पत्रिका मय है; कोई प्रत्याख्यान-पत्रिकामय है; कोई स्मरणार्थ-पत्रिकामय है; कोर कोई अनुयोग-पत्रिकामय है। इस पुस्तक में तारा और द्यूपनिखा आदि की प्रेम-भिचा जैसी हदयदावक है, जाह्नवी की प्रत्याख्यान-पत्रिका भी वैसी ही कठोर है। "वीराङ्गना" में भी मन्नसूदन की प्रतिभा का पूर्ण विकाश देखा जाता है; यह काव्य भी उनके उत्कृष्ट प्रन्थों में है। परन्तु इसके आगे मन्नसूदन की प्रतिभा का हास आरम्भ हुआ। इसके वाद वे कोई अच्छा प्रन्य लिखने में समर्थ नहीं हुए। बादू राजनारायण वसु के अनुरोध से मन्नसूदन सिंहल-विजय नामक एक और काव्य लिखने लगे थे; परन्तु उसका आरम्भ ही करके वे रह गये।

अपने सित्रों की सलाह से मधुसूदन ने पहले ही से क़ानून की कितावें देखना आरम्भ कर दिया था। अब, अर्थात जून १८६२ ईसवी में उन्होंने—वैरिस्टर होने की इच्छा से—विलायत जाना निश्चय किया। एक विश्वस्त पुरुप को उन्होंने अपनी पैत्रिक सम्पत्ति का प्रवन्ध- कर्ता नियत किया। उससे उन्होंने यह स्थिर कर लिया कि कुछ रूपया वह प्रति मास उनकी पत्नी को दे और कुछ उनके ख़र्च के लिए वह विलायत भेजे। यह सब प्रवन्ध ठीक करके ९ जून, १८६२ को उन्होंने कलकत्ते से प्रस्थान किया। चलने के पहले, ४ जून को, उन्होंने अपने

कीन राजनारायण वावृ को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने यह वचन दिया कि विलायत जाकर भी वे जपनी स्वदेशीय कविता को न भूलेंगे; और प्रमाण की भाँति चलते चलते, पत्र के साथ ही, उन्होंने एक कविता भी भेजी। यह कविता उन्होंने अँगरेज़ी कवि लाई खाइरन की—"My Native Land Good-Night!" इस पंक्ति को सूत्र मान कर रची। इसका नाम है—"वङ्ग भृमि के प्रति।" यह चहुत ही लिलत और हदयग्राहिणी कविता है। यह लिख कर पत्र को समास करने के पहले राजनारायण वावृ को सधुसूदन लिखते हैं—

Here you are, old Raj!—All that I can say is—

"मञ्जहीन करो ना गो तव मन: कोकनदे"

Praying God to bless you and yours and wishing you all success in life.

I remain,
Ever your affectionate friend,
MICHÆL M. S. DUTTA.

इस अवतरण में वँगला की जो एक उक्ति उद्धृत है, वह बहुत ही ननोरम और सायिक है। उसके द्वारा मञ्जस्दन अपने मित्र राजनारा-यण से कहते हैं कि अपने मनोरूपी कमल में मञ्ज की हीनता न होने देना; अथवा अपने मनोमय कमल को मञ्जहीन न करना। इस उक्ति में 'मञ्ज' शब्द के दो अर्थ हैं। मञ्ज = पुप्परस तथा मञ्जस्दन के नाम का पूर्वार्द्ध। इसके द्वारा मञ्जस्दन ने राजनारायण से यह प्रार्थना की कि ''तुम हमें भूल मत जाना।"

१८६२ ईसत्री के जुळाई महीने के अन्त में मधुसूदन इँगलेंड में उपस्थित हुए और वैरिस्टरी का व्यवसाय सीखने के लिए "ग्रेज़ इन" (Grey's Inn) नामक संस्था में उन्होंने प्रवेश किया । जिस व्यवसाय में वे प्रवृत्त हुए वह उनके योग्य न था । उसमें उनका आन्तरिक अनुराग न था। विना अनुराग किसी काम में प्रवृत्त होने से जो फल होता है; वही फल मधुसूदन को भी मिला। किसी प्रकार वैरिस्टर होकर, दो वर्ष के स्थान में चार-पाँच वर्ष विलायत रह कर, वे कलकत्ते लौट आये: परन्तु वैरिस्टरी के व्यवसाय में उनको सफलता नहीं हुई । विलायत जाने में मधुसूदन का एक और उद्देश यह था कि वहाँ कुछ काल रह कर वे विदेशी भाषाएँ सीखें। यह उद्देश उनका वहुत कुछ सफल हुआ । अँगरेज़ी तो उनको मातृभाषा के समान हो गई थी; उसके अतिरिक्त उन्होंने फ्रेंच, इटालियन, लैटिन, श्रीक और पोर्चुगीज़ भापाओं में विशेप विज्ञता प्राप्त की। इनमें ये विना किसी छेश के वातचीत करने और पत्र आदि लिख सकने लगे। फ्रेंच और इटालियन में तो वे कविता तक करने लगे। इन छ: भापाओं के सिवा संस्कृत, फ़ारसी, हेनू, तामिल, तिलैगू और हिन्दी में भी उनको अल्पाधिक विज्ञता थी। वँगला तो उनकी मातृभापा ही घी। इस प्रकार इँगलैंड जाने से उनकी बहुभापा-विज्ञता वड़ गई । अनेक विदेशी भापाओं में उन्होंने छिखने-पढ़ने की योग्यता प्राप्त कर छी । इस देश के विद्वानों में, जहाँ तक हम जानते हैं, किसी दूसरे ने इतनी भापाएँ नहीं सीवीं ।

हँगलेंड जाने से उनका भाषा-ज्ञान अवश्य बढ़ गया; परन्तु उसके साथ ही उनकी आपदाएँ भी बढ़ गहें। उनके ग्रन्थों के समान उनका जीवन भी एक विषादान्त कान्य समस्ता चाहिए। कलकत्ते में,

मदरास में, विलायत में, सब कहीं, उनको दुःख और परिताप के सिवा सुख और समाधान नहीं मिले।

मधुसूदन का इँगलेंड जाना ही उनकी भावी आपत्तियों का मूल कारण हुआ। जिन होगों पर उन्होंने अपनी सम्पत्ति के प्रवन्य आदि का भार अर्पण किया था, वे महीने-दो महीने में ही अपने कर्तव्य पालन से पराङ्मुख हो गये। न उन्होंने मधुसूदन ही को कुछ भेजा और न न्डनके कुटुम्त्र के पालने के लिए उनकी स्त्री ही को कुछ दिया। अतएव उनकी स्त्री की दुरी दशा होने लगी: निरम्न रहने तक की उसे नौयत आगई। जब उसने पेट पारुने का और कोई उपाय न देखा तब लाचार होकर वह भी मधुसूदन के पास इंगलेंड जाने के लिए तैयार हुई। किसी प्रकार मार्ग के ख़र्च का प्रवन्ध करके, अपने पुत्र और अपनी कन्या को छेकर, मधुसुदन के जाने के एक वर्ष पीछे, वह भी उन्हीं की अनुगामिनी हुई। वह भी इँगलेंड में मधुसूदन के पास जा पहुँची। मञ्जसूद्रन पहले ही से रुपये-पैसे से तंग थे; स्त्री के जाने से उनकी दुर्दृशा का ठिकाना न रहा। वह दुर्दृशा प्रति दिन यदने छगी; वदने क्या लगी, "पाडाली को चीर" होगई। विलायत का वास, चार मनुष्यों का खर्च; प्राप्ति एक पैसे की नहीं ! मधुसूदन ने कुछ रुपये वायू मनोमोहन घोप से उधार छिये । ये भी उस ससय वैरिस्टरी सीखने इँगलैंड गये थे। इन्दु "प्रेज़ इन" के अधिकारियों से लिये; इन्दु किसी-से, कुछ किसीसे । किसी प्रकार कुछ दिन उन्होंने वहाँ और काटे । कल-कत्ते को उन्होंने अनेक करुणोत्पादक पत्र लिखे; परन्तु वहाँ से एक पैसा भी न आया । उस समय उनको कोई ४०००) रुपये अपने प्रयन्धकर्ताओं से पाने थें; और उनकी पैत्रिक सम्पत्ति से कोई १५००) रुपये साल की श्राप्ति थी। तिस पर भी मधुसूदन को त्रिकायत में "भिवां देहि" करना पंता! "घेज़इन" के अधिकारियों ने उनको, उनके ऋण और निर्धनता के कारण, अपनी संस्था में आने से रोक दिया। कुछ काछ के लिए सधुस्रदन फ्रांस चले गये; वहाँ उनको जेल तक की हवा खानी पड़ी और उनकी खी लड़कों को अनायाल्य का आश्रय लेना पड़ा!!!

जब मधुसूद्रन को सब ओर अन्धकार ही अन्धकार दिखाई हैने स्ना और जब उन्होंने अपने और अपने कुटुम्ब के धचने का और कोई मार्ग न देखा तब उन्होंने विद्यासागर का स्मरण किया। उनको उन्होंने पुक बड़ा ही हृद्यद्रावक पत्र िख कर अपने कपर द्या उत्पन्न करने की उनसे प्रार्थना की और धन की सहायता मॉगी। अपनी सब सम्पत्ति को हैंच कर १५०००) रुपये सेजने के लिए पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर को उन्होंने लिखा और अपने पत्र को इस प्रकार समाप्त किया—

"I hope you will write to me in France and that I shall live to go back to India and tell my countrymen that you are not only Vidyasagar but Karunasagar also."

सधुसूदन की प्रार्थना सफ्छ हुई। विद्यासागर ने करणासागर होने का परिचय दिया। उन्होंने मधुसूदन को यथेच्छ द्रव्य केल कर उनकी अकाल मृत्यु को टाला। मधुसूदन ने किसी प्रकार वैरिस्टरी के च्यवसाय का आज्ञापत्र लेकर, स्वदेश के लिए प्रस्थान किया।

१८६७ ईसवी के मार्च महीने में मधुसूदन कलकत्तं लीट आये और हाईकोर्ट में वैरिस्टरी करने लगे। परन्तु इस व्यवसाय में उनको सफलता नहीं हुई। शुष्क कानृनी भाद-प्रतिवाद में उनका चित्त नहीं लगा। न्यायाधीशों को उनके भाषण से सन्तोष नहीं हुआ। उनके केंग्र का स्वर भी अच्छा न था। इन्हीं कारणों से वे वैरिस्टरी में छंत- कार्य्य न हुए। उधर पैत्रिक सम्पत्ति के विक जाने से उससे जो प्राप्ति थी वह वन्द हो गई; और इधर वैरिस्टरी न चलने से प्राप्ति का वृसरा मार्ग भी वन्द हो गया। पुस्तकों की विकी से जो कुछ मिलता मा उससे मधुसूदन के समान व्ययी मनुष्य का क्या हो सकता था। कम कम से उनका जीवन कण्टकमय होता गया।

योरप से लोट आने पर ६ वर्ष तक मधुसूदन जीवित रहे । इस मध्यान्तर में वे कोई विशेष साहित्य-सेवा नहीं कर सके । उनका समय प्रायं: पेट को पालने ही के उद्योग में गया । परन्तु वे आजन्म कवि थे; भतएव इस दुरवस्था के समय में भी; कुछ न कुछ, उन्होंने लिखा ही। एक तो उन्होंने अँगरेर्ज़ा "ईसाप्स फेनल्स" की मुख्य मुख्य कथाओं के आधार पर कई नीतिमूं उक कविताएँ लिखीं। उनकी रचना उन्होंने १८७० ईसवी में की। इस पुस्तक को समाप्त करके उसे पाठशालामां में प्रचलित कराने की उनकी इच्छा थी। यदि पुस्तक पूर्ण हो जाती और उसका प्रचार पाठशालाओं में हो जाता तो मधुसूदन का धन-कष्ट कुद्र क्स हो जाता; परन्तु दुर्दैन-वश पुस्तक ही नहीं समाप्त हुई। श्रीक कवि होमर कृत इलियड नामक काच्य को आदर्श मानकर मधुसूदन ने "हेक्टर-वंध" नामक एक काव्य भी भारम्भ किया था; परन्तु इलियड के १२ सर्ग ही तक की कथा का समावेश वे अपने काव्य में कर सके; शेप भाग असमाप्त ही रह गया । "माया-कानन" नामक एक नाटक भी उन्होंने लिखना आरम्भ किया था; वह भी वे समाप्तन कर सके। उसका जितना अंश खण्डित था उसे वङ्ग देश की नाठ्यशाला के अध्यचाँ ने ्र पूर्ण करके मध्यूदन की मृत्यु के पीछे उसे प्रकाशित किया।

पाँच वर्ष तक मधुसूदन ने हाईकोर्ट में वैरिस्टरी की । परन्तु पथेच्छ प्राप्ति न होने 'से उनका 'ऋण बढ़ता गया । ऋणे के सिंध ही

साथ उनके क्लेश की सीमा भी बढ़ती गई । जब ऋण देने वालों नं उनको वहुत तंग करना आरम्भ किया तब मानसिक यन्त्रणाओं से वचने के िए मञ्जसूदन मद्य पीने लगे । क्रम क्रम से मद्य की मात्रा चढने लगा। वह यहाँ तक वढ़ी कि उनको अनेक रोग हो गये। उनके मित्रों ने यथासम्भव उनकी सहायता की; परन्तु दूसरों के दान पर मधुसूदन का काम कितने दिन चल सकता था। उनको भोजन-वस्त्र तक का कष्ट होने लगा । किसी किसी दिन निराहार रहने तक की नौवत आने लगी। इस अवस्था को पहुँच कर भी मधुसूदन ने अपनी उदारता और व्ययशीलता नहीं छोड़ी। एक दिन उनका एक मित्र अपने एक परिचित को उनके पास कुछ कानृनी राय पूछने के लिए लाया । मधुसुद्व ने राय दी; परन्तु फ़ीस छेने से इनकार किया। मित्र के मित्र से फ़ीस कैसी! ात्स समय मधुसूदन के घर में एक पैसा भी न था। उन्होंने उस मनुष्य से फ़ीस तो न ली; परन्तु अपने मित्र से पीँच रुपये अपनी स्त्री के लिये राधार माँगे ! यह उनकी उदारता का जाज्वल्यमान प्रमाण है !!! उदार तो ये इतने थे; परन्तु किसीसे ऋण लेकर उसे देना नहीं जानते थे; और ऋण लेकर भी रुपये को पानी के समान बहाते थे ! जब उनके नौकर और ऋणदाता पैसे के लिए उनके द्वार पर, और कभी कभी घर के भीतर भी, कुलाहल करते थे, तब वे अपने कमरे में जाकर जर्मन और इटालियन कवियों की कविता का स्वाद लेते थे !

इस काल में मधुस्दन के रोग ने असाध्य रूप धारण किया। उनकी स्त्री भी, घर की विपन अवस्था और रोग आदि कारणों से, निर्वल और व्यपित हो चर्ली। पथ्य-पानी का मिलना भी कठिन हो गया। जिस मधुस्दन ने लड़कपन में राजसोठाठ से अपने दिन काटे, उसका वस्त्र-आभूषण और वर्तन आदि गृहस्थी का सामान सब धीरे धीरे विक गया। मधुसूदन की स्त्री का भी रोग वड़ चला और उनका तो पहले ही से वढ़ा हुआ था। जब मधुसूदन के मित्रों ने देखा कि उनके पास एक पाई भी नहीं है और घर में उनके मुहूँ में पानी डालने चाला भी कोई नहीं है; तब उन्होंने उनको अलीपुर के अस्पताल में पहुँचाया। वहाँ पहुँचने के दो-तीन दिन पीछे मधुसूदन की स्त्री ने इस लोक से प्रस्थान किया। उसकी मृत्यु का संवाद सुनकर मधुसूदन को जो कष्ट हुआ उसका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी जो दुईशा हो रही थी वह माना उनकी अविवेकता का पूरा प्रायिश्वत्त न थी; इसी लिए ईश्वर ने शायद उनको यह पती-वियोग रूपी दारण दुख मरने के समय दिया। इस दुःख को उन्हें बहुत दिन नहीं सहना पड़ा। १८७३ ईसवी की २९ वीं जून को मधुसूदन ने भी प्राण परित्याग किया। ऐसे अदितीय हैंगला कवि का विपादान्त जीवन समाप्त हो गया!

जिस समय मधुसूदन की मृत्यु हुई, उनके दो पुत्र और एक कन्या थी । ज्येष्ठ पुत्र मिल्टन और कन्या शर्मिष्ठा ने परलोक-गमन किया । परन्तु उनके कनिष्ठ पुत्र भलवर्ट नपोल्टियन इस समय अफ़ीम के मोहकमें में कहीं काम करते हैं । मधुसूदन के अनन्तर उनके मिन्नों ने उनकी संतान के पालन-पोषण तथा शिद्यण इत्यादि का यथोचित प्रवन्ध किया । उसमें कोई बुटि नहीं होने पाई ।

मधुसूदन के मरने पर, १५ वर्ष तक, उनकी समाधि इत्यादि का कोई अच्छा प्रवन्ध नहीं हुआ; परन्तु १८८८ की पहली दिसम्बर को अनको समाधि का संस्कार होकर उस पर एक स्तम्म खड़ा किया गया। इस कार्य्य के लिए वंगऐश के अनेक कृतविद्य लोगों ने सहायता की। उस स्तम्म पर मधुसूदन ही की रची हुई कविता खोदी गई। यह कविता, मरने के दो तीन वर्ष पहले, मधुसूदन ने लिखी थी। इस हार ना गरी अचरों में नीचे उद्धत करते हैं:---



इसका शब्दार्थ हिन्दी में, पंक्ति प्रति पंक्ति इस प्रकार होगा—
"खढ़े हो, पथिक-बर, जन्म यदि तव
बक्त में, ठहरो थोड़ी देर ! इस समाधिस्थळ पर
(माता की गोद में शिशु प्राप्त करता है जिस प्रकार
विश्राम ) पृथ्वी के पद में (है ) महानिद्रावृत—
दत्त कुलोद्गव कि श्रीमधुसूदन !
यशोर में सागरदॉड़ी कवतच्च-तीर
जन्मभूमि, जन्मदाता दत्त महामित
राजनारायण नाम, जननी जाह्नवी !"

मधुसूदन का समाधिस्तम्भ स्थापन करके उनके देशवासियों ने अपनी कृतज्ञता प्रकट की है। जिसने यङ्गभापा को अपनी अपितम किवता से इतना अलंकृत किया, उसका, इस प्रकार, मरणोत्तर आदर होना, यहुत ही उचित हुआ। यों तो, जब तक वेंगला भाषा का अस्तित्व है तब तक मधुसूदन की यशःपताका, सब काल, वङ्ग देश में फहराती रहेगी। उनके लिए समाधिस्तस्म आदि की विशेष आवश्यकता नहीं। उनका समाधि-स्तम्भ और उनकी प्रतिमा (Statue) उनके प्रन्य ही हैं।

[ जुकाई, अगस्त १९०३ की सरस्वती से उद्भृत ]

# वंग भूमि के प्रति

"My Native Land Good night!"

Byron. .

गरें दास की याद, पदों में यही विनय है मात! साधन करने में अनुकूफ, हो जावे यदि सुमते भूछ, मधु-विहीन होने मत देना निज मानस-जलजात॥

हो प्रवास में गात्र-गगन से जीव रूप नद्दत्र । खस जावे तो खेद नहीं, जहाँ जन्म है मृत्यु वहीं; जीवन-नद का नीर अनस्थिर रहता है सर्वेष्ठ ॥

पर पम का भय मुझे नहीं है रक्को यदि तुम याद। चींटी भी क्य गलती हैं— समृत-कुण्ड में, पलती है चही धन्य हैं जो नर-कुछ का पावे स्मृति-असाद॥ एर किस गुण से, मींगूँ तुम से, में ऐसा स्थमरत्व !
तो भी यदि तुम ऋषा करी,
दोष भूल गुण हृदय धरी,
तो स्थामा, जन्मदे, सुबरदे, दो दल यही महत्व-

चिकसित रहें सदा स्मृति-जल में, हो वह मेरा सम्म । क्या वसन्त, क्या भारत्समय, रह कर सदा सरस मधुमय, यहता है प्रफुछ मानस में जैसे प्यारा एक ॥

## श्रात्म-विलाप

भारा की छुलना में पढ़ कर मैंने क्या फल पाया हाय! काल-सिन्धु की ओर जा रहा जीवन का प्रवाह निरुपाय। दिन दिन दूर जा रहे दोनों आयुर्वेल का है यह हाल, तो भी नहीं भिटा आशा का नशा, अहो, कैसा जंजाल!

रे प्रमत्त मन, कय जागेगा ?

कय पीतेगी तेरी रात ?

बीवन-सुमन रहेगा कय तक
जीवन के उपवन में तात ?

बूर्स-दळ पर जरू-कण कय तक

मळमळ होकर खिळता है ?

इज में कळ-बुद्दुद जल में ही
देख, निरन्तर मिळता है ॥

निन्ना-स्वम से सुर्जी मुखी हैं ?

जगता है वह रोने को,

तिहता है तम मात्र बढ़ाती

पिक-दृष्टि ही खोने को।

मरस्यली में तृपा बढ़ा कर

मृगतृष्णा लेती है प्राप,
वॉ ही भाशा की ख़लना से

हो सकता है किसका त्राण ?

पहनी आप प्रेम की वेड़ी तुझे कौन फल मिला मला ? हा ! व्यल्जनत ज्याला पर मर कर तू पतङ्ग-सा कृद जला। काल-जाल में फँसा आप ही तुझ भी देखा-सुना नहीं; रोता है अबोध, अब, फिर भी सिल सक्ती है शान्ति कहीं ?

व्यर्थ अर्थ के अन्वेपण में
तू ने क्या वाकी छोड़ा?
उच्छेट कॉर्ट को नाल के
जब तू ने अम्बुज तोड़ा!
हर न सका मणि हाथ बढ़ा कर
काल पगी से दसा गया.

मृलेगा कैसे उस विप की ज्वाला ? मन, तू हँसा गया !

यभो-लाभ-छोमी हो बैठा

वित्तना नयस वृधा खोक्त,
कुसुम काटने जाय कीट ज्याँ

अन्ध गन्ध रस से होकर।
काट रहा है हाय! अनुचण

वह मात्सर्य-गरल-दंशन,
यही अनिद्रा, अनाहार का

कप्ट सहन कर पाया मन!

मुक्ता फल लेने को धीवर

ह्या करता है जल में,

मुक्ताधिक वय फेकी तू ने

काल-पयोनिधि के तल में !
सोया धन फिर से अवोध मन,
लौटा देगा कौन तुझे ?
आशा की माया में कितना
भूलेगा तू, बता मुझे ?

# मेघनाद-वध और माइकेल

रामायण के एक अंश को लेकर इस कान्य की रचना की गई है। पर, किन ने अपनी उच्च कल्पना से और भी कितनी ही वार्तों का इसमें समावेश किया है। उनसे यह एक स्वतन्त्र कान्य वन गया है।

एक वात और भी है जो इसकी स्वतन्त्रता और नव्यता की सहायक है। पाठक देखेंगे कि इसमें रावण का चिरत्र यथेष्ट उज्वक भावों के साथ चित्रित किया गया है। किव की उसके साथ हार्दिक सहानुभूति है; परन्तु इतना होने पर भी, रावण के उस अनाचार का निराकरण केसे हो सकता था जिसके कारण उसका सवंश विध्वंस हुआ। किव ने, आरम्भ में हो, एक छोटे से वाक्य में कैफ़ियत देने का प्रयत्न किया है। रावण सारा दोप शूर्पणखा के नत्थे मढ़ता हुआ कहता है कि—"किस कुसाइत में तेरे दु:ख से दुखी होकर पावक-शिखा-रूपिणी जानकी को में अपने सोने के घर में छाया था ?" रावण किस प्रकार सीता को अपने सोने के घर में छाया था, इसे सब जानते हैं। ख़ैर, यह वाक्य शूर्पणखा को सम्बोधन करके कहा गया है; पर शूर्पणखा वहाँ उपस्थित न थी। माल्यम नहीं, वह इसका क्या उत्तर देती। जान पढ़ता है, किव भी इस बात का निश्चय नहीं कर सका। क्यों कि आगे चल कर जब चित्राक्षदा ने रावण दो उपालम्भ देते हुए कहा कि—"राम को तुम देश-वैरी क्यों कहते हो ? क्या वह तुम्हारे सिंहासन के

िए हड़ रहा है ? तुम अपने ही कर्म-फल से अपने को ह्या रहे हो," तब रावण इसका इन्छ उत्तर नहीं देता और इसी जगह इस क्ष्य पर परदा गिर जाता है। रावण ने सीताजी के लिए जो पावक-शिखा की उपमा दी है, वह ठीक ही है—

> प्रज्वलित यहि पर-दार हुई, सोने की लङ्का छार हुई।

जो हो, कवि के साथ हमको भी रावण से सहातुभृति हैं। इतना भेद अवस्य है कि उसमें प्रेम और आत्मीयता की नगह खेद और कोध के भाव विद्यमान हैं। इसका कारण चित्राङ्गदा के शब्दों में, इसर प्रकट हो चुका है।

शत्रु का कितना ही बड़ा वैभव और विक्रम हो, वह उसके विजेता के ही गौरव का बढ़ाने वाला होता है। रावण के वैभव और विक्रम का कहना ही क्या? किन उसका वर्णन भी खूब किया है। केंद्र इतना ही है कि राचस-परिवार के ऊपर अल्पिक आकर्पित हो जाने के कारण वह भगवान रामचन्द्र के आदर्श की रचा न कर सका। कहीं कहीं वह उचादर्श दीन होगया है। जिन्हें हिन्दू लोग ईश्वर का अवतार अथवा आदर्श वीर, आदर्श राजा और आदर्श गृहस्थ मानते और जानते हैं उनमें भीरता, दीनता और दुर्बलता का आरोप करना अनुचित है। किसी कथानक में आवश्यकतानुसार फेर-फार करने का अधिकार कियों को है, पर आदर्श को विकृत करने का अधिकार कियों को नहीं। किन्तु माइकेल मधुसूदन दत्त का जीवन ही अनियमित और असंयत था। किन्तु माइकेल मधुसूदन दत्त का जीवन ही अनियमित और असंयत था। किन्तु माइकेल मधुसूदन इत का जीवन ही अनियमित और असंयत था। किन्तु माइकेल मधुसूदन इत का जीवन ही अनियमित और असंयत था। किन्तु माइकेल मधुसूदन इत का जीवन ही अनियमित और असंयत था। किन्तु माइकेल मधुसूदन इत का जीवन ही अनियमित और असंयत था। किन्तु माइकेल मधुसूदन इत का जीवन ही अनियमित और असंयत था। किन्तु माइकेल मधुसूदन इत का जीवन ही अनियमित और असंयत था। किन्तु माइकेल मधुसूदन इत का जीवन ही अनियमित और असंयत था। किन्तु माइकेल मधुसूदन इत का जीवन ही अनियमित और असंयत था। किन्तु माइकेल मधुसूदन इत का जीवन ही अनियमित और असंयत था। किन्तु माइकेल का स्वभाव तो मानों उसीमें बनाया गया था। उन्होंने अपना कुटुम्ब कोड़ा, समाज छोड़ा, धर्म कोड़ा और धनी पिता के पुत्र

होने पर भी बङ्गाल के इस अनुपम किव को अन्त में, दातव्यिधिकित्सा-लय में अपना शरीर छोड़ना पड़ा। मधुस्द्रन के जीवन में सर्वेच एक आवेग भरा हुआ था। यही आवेग, ओज के रूप में, उनकी किवता के लिए सब दोषों को लिए। देने वाला विशेष गुण बन गया। इसी के कारण 'मेधनाद-वध' सदोप होने पर भी परम मनोहर काव्य है।

किव ने जहाँ जिस विषय का वर्णन किया है, वहाँ उसका चित्र-सा खींच दिया है। एक के ऊपर एक कल्पना-तरङ्ग का चमत्कार देखते ही वन पड़ता है। उपमाएँ यद्यपि सभी उपयुक्त नहीं हुई हैं पर उनकी कमी नहीं। उनमें नवीनता और विशेषता भी है। वर्णनशैकी अविच्छित्र धारा की तरह वहती हुई जान पड़ती है। वह पढ़ने वाले को आकण्ठ मग्न करके प्रस्वस अपनी गति के साथ खींच के जाती है। इस काव्य को पढ़ते पढ़ते कभी कौन्हल घड़ता है, कभी आश्चर्य होता है, कभी कोध हो आता है और कभां करणा से हृदय द्वित हो उठता है। कभी आकाश की सैर करने को मिलती है, कभी पाताल की। किव की पृथ्वी भी सोने की है। फिर कोन ऐसा सहदय है जो मेघनाद-वध को पढ़कर मुग्ध न हो जाय ? सचमुच चट्ट-भाषा भाग्यशालिनी है जिसमें माइकेल मधुसुदन इत्त जैसा किव उत्पन हुआ है।

<sup>—</sup>मैथिलीशरण गुप्तः

# परिचय और आलोचना

## [ मूल लेखक-शीयुत योगीन्द्रनाथ वसु, बी. ए. ]

मेघनाद-वध काव्य माइकेल मधुसूदन दत्त की प्रतिभा छे। पूर्ण विकास के समय की सबसे वड़ी और महत्वपूर्ण रचना है।

रामायण की एक घटना लेकर इस काव्य की रचना की गई है। परन्तु फिर भी इसमें बहुत-सी नई बातें हैं। इस काव्य के राचस वीभत्स प्रकृतिमय नर-भोजी नहीं। वीरत्व, गौरव, ऐश्वर्य और शरीर-सम्पत्ति में साधारण मनुष्यों से श्रेष्ठ होने पर भी व मनुष्य ही हैं। आचार-व्यवहार और पूजा-पाठ में आर्यों से उनमें विशेष भिन्नता नहीं। वे शिव और शक्ति के उपासक हैं। सहगमन की रीति भी उनमें प्रचित है।

राचसों की तरह मेवनाद-वध काव्य के वानर भी मनुष्य हैं, पड़ी पूँछ और रोम वाले पशु नहीं। किन ने राम और सीता को भी इसमें अवतार रूप में नहीं दिखाया; वे भी मनुष्य ही माने गये हैं। परन्तु साधारण मनुष्यों की अपेचा उनमें कुछ विशेषताएँ हैं।

इस काव्य में कुछ घटनाएँ रामायण के विरुद्ध भी मिलेंगों। पाश्चात्य कवियों—विशेष कर मिल्टन और होमर—का इसमें स्थान स्थान पर अनुसरण किया गया है। रामायण के आदर्श से इसका भादर्स भी भिन्न है। राम-रुक्ष्मण की अपेका राज्सों पर कवि की अधिक सहानुभूति पाई जाती है।

यह काव्य ९ सर्गों में विभक्त है और तीन दिन तथा दो रातों की घटनाएँ इसमें वर्णन की गई हैं। परन्तु किन की अनुपम कल्पना-शक्ति के गुण से वे घटनाएँ दीर्घकालन्यापिनी जान पड़ती हैं।

### प्रथम सर्ग

प्रत्य के आरम्भ में किन ने मिल्टन के आदर्श पर सरस्तिती देवी की बन्दना करके अपने काच्य के वर्णनीय विषय का निर्देश किया है। इसके याद राचसराज की सभा का मनोहर दृश्य पाठकों के सामने आता है। रावण के ऐश्वर्य का क्या कहना ? परन्तु तो भी उसे शान्ति नहीं। दृत के मुख से पुत्र की मृत्यु का हाल सुन कर वह कातर हो रहा है। उसी के दोप से सोने की लक्षा छार-खार हो रही है। मधुसुदन ने बहुत निषुणता के साथ उसकी वेदना व्यक्त की है।

वीरवाहु की वीरगति का वर्णन अतोव उत्तेजना-पूर्ण है। उसे सुन कर रावण भी चण भर के लिए पुत्र-शोक भूल कर गौरवानुभव करने लगता है।

पुत्र को देखने के लिए उसका प्रासाद पर जाना एक सुन्दर चित्रपट-सा मालम होता है। रणचेत्र में पढ़े हुए पुत्र को देख कर जो उद्गार उसने प्रकट किये हैं वे मर्मस्पर्शी और वीर पितृत्व के परिचायक हैं।

समुद्र-सेतु देख कर उसने जो उसके सम्बन्ध में तीव कटाच किये हैं उनसे प्रकट होता है कि किस यन्त्रणा से उसका हदय जठ रहा था। उनसे उसके हार्दिक भावों और विचारों का भी पूरा पता चलता है। इसके पाद वह फिर सभा में आकर वैठता है। इसी सलय धीरघाहु की माता चित्राङ्गदा सभा में प्रवेश करती है। वीर रस की तरह करूण रस का वर्णन करने की भी कवि की घमता अद्भुत है। इस स्थळ पर आरम्भ में ही उसका परिचय मिल जाता है। चित्राङ्गदा का एक मात्र रत चला गया। उसके रक्षण का भार रावण पर था, पर वह उसकी रचा न कर सका। अब चित्राङ्गदा को क्या उत्तर दे ? जिस दारूण यन्त्रणा से उसका हृदय जलता था उसीका उल्लेख करके वह रह जाता है—

> "एक पुत्र-शोक से हो न्यत्र तुम छलने, शत सुत-शोक से है मेरा हिया फटता !"

> > इत्यादि।

चित्राङ्गदा पुत्रशोकातुरा होने पर भी वीरमाता और वीरपती है। रावण उसे सान्स्वना देता है कि वोरों की तरह तुम्हारा पुत्र देशवेंरियों को मार कर वीरगित को प्राप्त हुआ है; तुम्हें उसके लिये शोक करना उचित नहीं। सान्स्वना बहुत सुन्दर है, इसमें सन्देह नहीं; किन्तु उससे चित्राङ्गदा को सन्तोप नहीं होता। क्यों? इस लिए कि क्या रामचन्द्र ने उसके देश को छीनने के लिए चढ़ाई की थी। या रावण ने जो उनकी पतिवता पत्नी का हरण किया था उसका बदला लेने के लिए। फिर राम देश-वेरी कैसे? चित्राङ्गदा कहती है—

"हाय ! निज इम्मीदीय से ही नाथ तुमने कुछ को हुवाया और हुवे तुम आप भी।"

सुशीतल वारिधारा हृद्य में धारण करके भी काद्मिनी जिस प्रकार वज्र निरोप करती हैं, पतिपरायणा स्त्री का हृद्य स्नेहप्रवणं होने पर भी अवस्था विशेष में उससे उसी प्रकार प्रदीस अग्नि-शिला निकलती है। चित्राङ्गदा के चित्र से इसका प्रमाण मिलता है। उसका चित्र वाल्मोकि रामायग में नहीं है; वह किव की निज की सिष्टि है। इसी के द्वारा किव ने रावण की अवस्था पर प्रकाश डाला है।

आत्मसंयम के प्रतिकृष्ठ ही राजण ने सीता का हरण किया था। परन्तु यथेष्ट दण्ड पाने पर भी उसे होश नहीं आता। पाप छिपाने की प्रवृत्ति के समान पापाचार के समर्थन करने की प्रवृत्ति भी मनुष्य में बहुत पाई जाती है। इस अवस्था में औरों की तो बात ही क्या, वह अपनी आत्मा से भी बद्धना करने लगता है। घोर पापाचारी होने पर भी रावण विधाता से पूछता है—

'दारुग रे दैव, देख दोप मेरा कौन सा मू ने यह रह हरा—"

जिस अशुभ घड़ी में यह सीता को हर कर है भाया था उसका स्मरण करके अपने को धिकार न देकर देव पर आहेप करता है। अपनी भूळ स्वीकार करने का साहस उसमें न था । अपने हृद्य को वह दूसरे प्रकार से ही प्रवोध देता है। सारा दोप शूर्पणला के सिर मढ़ कर उसी को अपने सर्वनाश का कारण सममने लगता है। किन्तु उसे उसकी आन्ति बता देने की आवश्यकता थी। चित्राङ्करा ने वहीं किया है।

शोक में समदु:खभागिनी पत्नी के साथ रोकर मनुष्य पहुधा सान्त्वना प्राप्त करता है । किन्तु अभागे रावण के भाग्य में वह भी न था । सहानुभूति के वदले उसे तिरस्कार ही मिलता था । उसके समान अनाचारी को शान्ति दे भी कौन सकता था । इसी लिए कहा गया है कि चित्राङ्गदा के चिरत ने उसकी अवस्था परिस्फुट की है । चित्राङ्गदा के अन्तः पुर में जाने पर शोक और अभिमान से उत्तेजित रावण रण-सजा की आज्ञा देता है। वीरपुरी छङ्का वीरशु-य हो चुकी है, इसलिए वह स्वयं ही युद्ध की तैयारी करता है। किय युद्ध के आयोजन का सुन्दर वर्णन और उसी के साथ एक नये दृश्य की अवतारणा करके अपनी उद्धाविनी शक्ति का परिचय देता है।

वह दृश्य समुद्र-तल में कबरी-रचना कराती हुई वरुणानी का है। किन का यह वरुगानी-चरित पुराणानुमोदित नहीं, होमर के थेटिस ( Thetis ) से मिल्टन ने अपने कोमस ( Comus ) की साविना (Sabrina) का आदर्श प्रहण किया है। उसीसे किन ने नरुणानी-चरित की कल्पना की। समुद्र के साथ वायु के युद्ध का विषय श्रीक-पुराण के Acoius and winds से और मुख्ला नाम सम्भवतः उत्तररासचरित से लिया गया है। लङ्कापुरी का ऐश्वर्थ्य एवं रान्तीं का रणप्रयाण राजलक्ष्मी और मुरला की वातचीत में अच्छी तरह विवृत किया गया है। मेघनाद को वहाँ न देख कर मुरला उसके विषय में पूछती है और लक्ष्मी उत्तर देती है कि जान पढ़ता है, वह पुरी के बाहर, प्रमोद उद्यान में, प्रमीला के साथ विहार कर रहा है। इसके बाद वह मुरला को विदा करके मेधनाद के पास उसकी धाय का रूप धारण करके पहुँचती है। उसके मुँह से वीरवाहु को मृत्यु भौर रावण की रण-सज्जा का हाल सुन कर मेघनाद को आश्रर्थ होता है। क्यों कि वह अपने प्रचण्ड बाणों से, रात्रि-रण में, शत्रुओं का मार चुका था। किन्तु धाय के शब्दों में "मायावी राम" मर कर बच गया, यह सुन कर वह अपने को विकारता है—

> ''विक है सुझे हा ! शत्रु वेरे स्वर्णलक्का हैं, जौर वेठा हूँ में यहाँ नारियों के बीच में।"

धुसके पाद वह अपना रघ लाने की आज्ञा देकर वीर-वेप से सिजित होता है। जिस समय वह वीरदर्प से रघ पर सवार होने लगता है, उसकी प्रेयसी पितवता पत्नी प्रमीला आकर उसके दोनों हाथ पकड़ केती है। भावी अमङ्गल का जो मेघ मेवनाद के अद्याकाश में धिर रहा था मानों साध्त्री के हृदय में पहले से ही उसकी छाया पढ़ रही थी। इसी से वीर-पत्नी और वीराङ्गना होने पर भी वह होमर के हेक्टर नामक वीर की पत्नी एन्ड्रोमेकी (Andromache) के समान कातर होकर स्वामी से कहती है—

> "\* \* \* प्राणनाय, इस दासी को छोड़ कहाँ जाते हो ? तुम्हारे चिना प्राण ये धारण करूँगी किस भाँति में अभागिनी ?"

परन्तु सचा वीर मेघनाद उसके आँसुओं की ओर इक्पात भी नहीं करता। जिसने युद्ध में इन्द्र को भी हरा दिया है, तुच्छ मानव राम के साय सङ्ग्राम करना उसके लिए खेल-सा है। इसी भाव से प्रेरित होकर वह प्रमीला को सान्त्वना देकर चला जाता है। आकाश-मार्ग से उसे आते देख कर राजस-सेना आनन्द-नाद करती है। पुत्र पिता के चरणों में प्रणाम करके कहता है—

"\* \* \* \* तात, मेंने है सुना— रण में मर के भी है राघव नहीं मरा ? जानता नहीं में यह माया; किन्तु आज्ञा हो, कर दूँ निर्मूष्ट में समूल उसे आज ही।"

इस्यादि

किन्तु रावण को उसे आज्ञा देने का साहस नहीं होता। अवस्था निरोप से मनुष्यों की प्रकृति भी धद्छ नाती है। नई आज्ञा कौर नये उत्ताह से अनुप्राणित मेघनाद और शोक-जर्नर एवं निराशा-प्रस्त रावण के न्यवहार में इसी से बहुत भिन्नता दिखाई देती है। पङ्गाल के कविवर हेमचन्द्र ने "वृत्रसंहार" नामका एक महा-काव्य लिखा है। उसमें वृत्रासुर का प्रत्र रुद्रपीद जब युद्ध में धाने की आकांचा प्रकट करता है तब वृत्रासुर उससे कहता है—

"रुद्रपीड़, जो हो अभिलापा तुन्हें यश की पूर्ण करो, बाँध यशोरिसमाँ किरीट में; चाहता नहीं हूँ में तुन्हारी यशोदीसि को हरना, यशस्त्रि पुत्र, जाके आप युद्ध में। धन्य हुए तीनों लोक में हो तुम, और भी धन्य हो घढ़ाके वत्स, कीर्ति निज कुल की।" किन्तु सम्मर्पीढ़ित राचसराज अपने पुत्र से कहता है—
"००० इस काल-रण में तुन्हें वार वार भेजने को चित्त नहीं चाहता। सुम पर वाम है विधाता। कब, किसने पानी में शिलाएँ पुत्र, उतराती हैं सुनी? किसने सुना है, लोग मर कर जीते हैं ?"

ष्ट्रप्र और रावण दोनों ही त्रिलोक विजयी हैं। किन्तु अवस्था के पार्थक्य से दोनों की प्रकृति भिन्न भिन्न हो रही है। वृत्र सौभाग्य-छह्मी की गोद में प्रतिपालित हो रहा है। शोक या निराशा का उसे कभी अनुभव ही नहीं हुआ। जिस उत्साह से वह पुत्र को युद्ध में जाने की आज्ञा देता है, निराशापीड़ित रावण को वह उत्साह नहीं। इसी से वह सामान्य मनुष्य की तरह पुत्र को युद्ध में जाने की आज्ञा देता

हुआ डरता है। किन्तु मेघनाद का भाव स्वतन्त्र है। वह वीरदर्प से कहता है—

" क्या है वह चुद्र नर, उरते हो उसको तुम हे च्रोन्द्र ? इस किञ्कर के रहते जाओगे समर में जो, फेलेगा जगत में तो वह कल्झ पिता, बृत्रहा हँसेगा हा ! रुष्ट होंगे अग्निदेव । राघव को रण में में दो बार पहले हरा चुका हूँ हे पितः, एक बार और मुझे आज्ञा दो कि देखूँ में, घचता है बीर इस बार किस यन से ?"

जिस वल से मदमत्त मातङ्ग शुण्ड हारा विशालकाय वनस्पति की पकड़ कर खींचता है, मेघनाड़ के हदय का यह उत्साह छसी पाशव बल से उत्पन्न है । किन्तु राचसराज समम्म चुका है कि जिस दशा में वह पड़ा है उसमें पाशववल से विजय की आशा नहीं। होती तो पहले ही विजय हो चुकी होती। ऐसा होता तो कुम्मकर्ण जैसा वीर क्या युद्ध में मारा जाता ? वह मन हो मन समम्म रहा है कि उसके पाणाचार से कुद्ध होकर विधाता ने लक्कापुरी के विनाश करने को हाथ बढ़ाया है। ऐसी दशा में देवानुग्रह के विना और गति नहीं। इसीसे वह मेघनाइ से कहता है कि यित तुम्हें लड़ने की नितान्त इच्छा हो तो पहले इष्ट देवता का पूजन करके तब राधव से लड़ना। अब संध्या भी होगई है। में तुम्हें सेनापित के पढ़ पर प्रतिष्टित करता हैं।

इसके बाद वह यथाविधि मेघनाद का अभिषेक करता है। वन्दीजन आनन्द-गीत गाते हैं। वह गीत बहुत ही समयोचित और आशा-पूर्ण है। इसी स्थान पर पहला सर्ग समाप्त होता है।

### द्वितीय सर्ग

हितोय सर्ग का अभिनयदेत्र पुरलोक है और देव एवं देवीगण उसके अभिनेता हैं। रामायण में श्रीरामचन्द्र ईश्वरावतार होने पर भी लक्क्षायुद्ध में देवताओं ने उनकी प्रत्यच सहायता कि वा सहकारिता नहीं की। होलर के इलियड काव्य का अनुकरण करके मधुसूदन ने मेचनाद-क्ष्म में देवताओं से अभिनय कराया है। महादेव और पार्वती के अनुप्रह से लक्ष्मण के लिए इन्द्र कर्म को अनेवास्त्र लाभ हितीय सर्ग का वर्णनीय विषय है। मधुसूदन की प्रतिभा इस सर्ग में वाल्मीकि की अपेचा होमर द्वारा ही विशेष अनुप्राणित है। ग्रीक पुराणों के ज्पिटर और उनकी पत्नी इसमें महादेव-पार्वती के रूप में परिकल्पित हुए हैं और सौन्दर्ध की अधिष्ठात्री देवी आक्रोदिति (Aphrodite) एवं निद्रा-देव समनस (Somnus) यथाक्रम से रित और कामदेव का स्थान अधिकृत किये हुए हैं।

आरम्भ में सन्ध्या का मनोहर वर्णन है। उसके बाद स्वर्ग का सुंन्दर दृश्य सामने आता है। उसमें भी श्रीक स्वर्ग की छाया पड़ रही है। इन्द्र देवताओं के साथ आनन्द-सभा में विराजमान है। ऐसे ही समय में रचःकुरु राजलक्ष्मी वहाँ आकर मेघनाद के अभिपेक की सूचना देती है। यदि मेघनाद निकुम्भला-यज्ञ पूरा करके शुद्ध में प्रवृत्त होना तो रामचन्द्र की रचा असम्भव हो जायगी। इसे सुनकर इन्द्र बहुत उद्दिम होता है और इन्द्राणी को साथ लेकर हर-पार्वतो के पास कैलास पर्वत पर जाता है। यहाँ मधुसूदन ने कैलास का अच्छा वर्णन किया है। परन्तु देव-चिरत चित्रित करने में देसो और मिल्टन प्रमृति पाश्चात्य कवियों ने जो भूल की है, मधुसूदन भी उसी प्रमाद में पढ़ गये। देव और मानवीय भावों के एकत्र समावेश से उनकी देव-प्रकृति-वर्णना स्थान

स्थान पर विरुद्ध गुण वाली हो गई है । देवराज और शची देवी दोनों ने पार्वती से रामचन्द्र की रचा करने की प्रार्थना की । किन्तु पार्वती ने कहा कि राचसक्ल देवादिदेव महादेव से रचित है । वे इस समय तपस्या में मम हैं । इसी से लक्का की यह दुईशा है । में कैसे रावण का अनिष्ट कर सकती हूँ । इसी समय वहाँ सुगन्ध फैल जाती हैं, शहु, घंटा आदि की ध्वनि छा जाती है और दुर्गा का आसन डोल उठता है । पार्वती विस्मित होती हैं । विजया सखी गणना करके उन्हें घताती है कि रामचन्द्र रुद्धा में तुम्हारी पूजा कर रहे हैं । मक्तवत्सला का हृद्य द्वित हो छाता है । वे योगासन शहु पर महादेव के पास जाने के लिए वैयार होती हैं । सौन्दर्य की अधिष्टाशी देवी रित उनका शहुरा कर देती हैं । मोहिनी रूप धारण कर और महादेव की समाधि मङ्ग करने के लिए कामदेव को साथ लेकर वे महादेव के पास जाता हैं ।

द्वितीय सर्ग की यह सब घटना रामायण में नहीं पाई जाती। इतियड के चौदहवें सर्ग के साय कुमारसम्भव के तीसरे सर्ग का संमिश्रण करके मधुसुद्द ने यह कल्पना की है। इलियड के चौदहवें सर्ग में होमर ने लिखा है कि ट्रायवासियों पर ज्पिटर का अनुप्रह देख कर एकान्त ईश्वर परायणा ज्नो कौशल पूर्वक कार्य्यसाधनार्थ मनोहर वेप-भूपा और वीनिस का विश्वविमोहन कटियन्ध धारण करके आइडा ( Ida ) पर्वत पर ज्पिटर के पास गई। ज्पिटर पत्नी का मोहन रूप और वेष-भूपा देख कर उसके आलिङ्गन-पाश में बद्ध होकर उसी दशा में निहित हो गया। कुद्ध स्वभाव वाली जूनो ने यही उपयुक्त अवसर समम कर अभागे ट्राय वासियों का सर्वनाश संघटित किया था। इलियड की इसी अटना के साथ कुमारसम्भव के मदन-यहन मुत्तान्त को परिवर्तित रूप

में सिला कर मधुसूदन ने सेघनाद-वध के दूसरे सर्ग की रचना की हैं। किन्तु खेद की पात है कि वे कुमार-सम्भव के गौरी-शंकर की मर्व्यादा की उपल्लिध न कर सके। मेघनाद-वध के गौरीशक्षर ग्रीक पुराण के कामुक ज्पिटर और ज्नो की अपेचा उच्चतर होने पर भी कालिदास ने कुमार-सम्भव में उनका जो महान चित्र अक्षित किया है, मधुसूदन के प्रन्थ में उसकी छाया भी नहीं पाई जाती। महादेव जिस समय ध्यान-सम होते हैं उस समय सहस्र कामदेव भी उनकी तपस्या में विष्न महीं खाल सकते। कुमारसम्भवकार ने, ध्यानावस्था में, काम के द्वारा उनका तपोमक्ष नहीं कराया। उनके कथनानुसार उस समय शिवजी ध्यान से निवृत्त हो चुके थे। उसी समय पार्वती उनकी पूजा के लिए वहाँ आई जोर उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया—

''पावे तू ऐसा पति जिसने देखी नहीं अन्य नारी ।''

(--कुमारसम्भव सार )

उसी समय कामदेव ने उन पर घाण छोड़ा । कालिझस का भिद्गित शिवजी का चित्र जैसा महान है वैसा ही स्वामानिक है। कामदेव के प्रहार करने पर उनकी अवस्था जो कालिदास ने लिखी है उसका भनुवाद नीचे कुमारसम्भवसार से उद्धृत किया जाता है—

"राकापित को उदित देख कर

चुन्ध हुए सिललेश-समान,
कुछ कुछ घैर्य-हीन हो कर के
संयमशील शम्भ भगवान—
लगे देखने निज नयनों से
सादर, सामिलाप, सस्नेह,

गिरिना का विम्याधरधारी मुलमण्डल शोभा का गेह ॥"

किन्तु---

"महाजितेन्द्रिय थे इस कारण
महादेव ने तदनन्तर,
अपने इस इन्द्रिय-चीम को
चल पूर्वक विनिवारण कर।
मनोविकार हुआ क्यों, इसका
हेतु जानने को सत्पर,
चारों और सधन कानन में
प्रेरित किये विलोचन कर।

कुछ कुष्क धेर्यहीन होकर और षष्ठ पूर्वक विनिवारण कर में कितना कठोर बात्मसंयम भरा हुआ है ! मधुसूदन के हर-ध्यान-भक्त में इसका अंश भी नहीं। चण भर पहले जो महादेव 'मग्न तप:सागर में वाह्यज्ञानशृत्य थे' वे कामदेव के बाण छोड़ते ही 'शिहिर टडे' और 'हो गये अधीर!'

मथुसूदन ने केवल महादेव के ही चिरत के महत्व को नष्ट नहीं किया, पार्वती के चिरत को भी उन्होंने हीन कर डाला है । कुमार- सम्भव में महादेव के तपोभङ्ग के सम्बन्ध में पार्वती सर्वदा निदोंप हैं। बहुत ही पवित्र भाव से महादेव की पूजा करने वे आई थीं । उन्हें कामदेव की ख़बर तक न थी। किन्तु मेघनाद-वध की पार्वती ने अपना उद्देश सिद्ध करने के लिए पृथ्वी में सर्वापेषा जवन्य और अस्वाभाविक उपाय से स्वामी का ध्यान भङ्ग किया है। जो स्वयं सप- स्विनी खियों में अग्रगण्या और संसार में सहधर्मिणी नाम की आदर्श

स्वरूपा हैं छनका इस रूप में चित्रित करना मधुसूदन को उचित न था । ग्रीक पुराणों की जूनो को आदर्श मानने से ही उनसे ऐसी भूल हुई है।

जो हो, बीक देवी जूनो के समान उनकी अभिलापा भी पूरी हुई। महादेव ने प्रसन्न होकर मेघनाद को मारने के लिए अपने रुद्रतेज से निर्मित शस्त्रास्त्र लक्ष्मण के पास भेजने की आज्ञा दी । र्यनकी आज्ञा से माया के यहाँ से इन्द्र उन्हें ले आया और चित्ररथ के हारा उसने उन्हें लक्ष्मण के पास सेज दिया । यहीं दूसरा सर्ग समाप्त होता है। कल्पना की छुटा और वर्णन शक्ति के गुण से यह सर्ग अन्यान्य सर्गों की अपेचा निकृष्ट नहीं । किन्तु जिस उद्देश से कवि ने नाना देशीय कवियों के काव्य-समूह से उपादान सङ्ग्रह करके अपना कान्य लिखा है वह उद्देश इससे सिद्ध नहीं होता । शैव कुलोक्तन रावण का नारा करने के लिए महादेव की कृपा की आवश्यकता है, इसमें सन्देह नहीं। परन्तु इन्द्र का माया देवी के यहाँ जाना वहाँ से अस्र लाना और उन्हें चित्ररय के द्वारा भिजवाना आदि घटनाएँ नितान्त आउम्बर पूर्ण द्यौर अस्वाभाविक हैं। जिस अवस्था में लक्ष्मण से मेघनाद का वध कराया गया है उसके लिए रुद्रतेज से निर्मित अस्त्रों की आवश्यकता ही क्या धी ? युद्ध के लिए ही देवास्टों का प्रयोजन हो सकता है, हत्या के लिए नहीं। लक्ष्मण को जब नरहन्ता के रूप में ही चित्रित करने की कवि की इच्छा थी तव उन्हें रुद्रतेज से वने हुए अस्त्र न दिलाना ही अच्छा था। सच तो यह है कि देव और देवियों में से किसी भी प्रधान पात्र का चरित इस सर्ग में कँचे आदर्श पर चित्रित नहीं किया गया महादेव और महादेवी के विषय में अपर लिखा जा चुका है। इन्द्र और इन्द्राणी का चरित भी निर्दोष नहीं । इन्द्र के चरित में कापुरुपता

और शची देवी के चरित में जिवांसा और भक्तदोहिता दिखाई देती है। अप्रवान पात्रों के चरितों में कोई विशेष बात नहीं। इस लिए उनके विषय में कुड़ लिखना व्यर्थ हैं।

#### वृतीय सर्ग

तीसरे सर्ग में इन्द्रजित की पत्नी प्रमीछा का छङ्का-प्रवेश वर्णित है। प्रसीछा का चरित ही मेवनाद-वध में नृतन है और उसी से मञ्जस्दन की मेवनाद-वय-रचना का उद्देश सफल हुआ है । महर्पि वाल्मोकि ने राचुसों को जिस रूप में चित्रित किया है उससे उन पर हमारी सहानुभूति उत्पन्न नहीं होती। किन्तु उनके चरित का एक मधुर अंश भी है । राजसराज सीतापहारक होने पर भी गृहस्य है। पति, पिता, सतुर और राजा है। इन रूपों में उसके चरित से जिन कोमल भावों के प्रकट होने की सम्भावना हो सकती है, रामायण में उनका उल्लेख नहीं है, यह भी कहा जा सकता है। इसी कारण हम उसके गुणों की करपना ही नहीं करते। किन्तु मधुसूदन ने उसके पारिवारिक बीवन की सलक भी हमें दिखाई है । मेवनाद-वध का रावण अतुल-ऐंद्रवर्य्यासाली, परम प्रतापी और मिलकण वीर है । वह सीतापहारक भी है, मधुस्दन इसका उछील नहीं भूले हैं। किन्तु इसी के साथ वह स्नेहवान पिता, गौरवशाली सम्राट् और निष्ठावान भक्त भी वतलाया गया है। चित्राङ्गदा का चित्र शोकाकुला जननी और अभिमानिनी पत्नी का उत्कृष्ट उदाहरण है। मन्दोदरी स्नेहप्रवणहृदया माता एवं सास तया स्वामी और पुत्र के गौरव से गौरवानिवता महारानी की आदर्स मृति है। किन्तु इनकी अपेचा प्रन्थ के नायक मेघनाद और उसकी पती प्रमोठा के चरित्र से ही मधुसूदन राचस-परिवार पर पाठकों की इसी दशा में दिन बीत नाता है और कालभुनिङ्गिनी-सी रात उसे इसने के लिए आती है। सिखया के सममाने से उसे सान्द्वना नहीं मिछती। उपवन के फूलों पर ओस की वृँदों की तरह उसके अश्रु शोभा पाते हैं। मावी विपत्ति की छाया प्रगाद रूप में उसके हृदय पर पढ़ रही है। सूर्यमुखी के सामने नाकर वह निराशा पूर्वक उससे पूछती हैं—

"देख के में रात-दिन छ्वि जिस रवि की जीती हूँ, छिपा है आज अस्ताचल में वही; क्या में फिर पाऊँगी, उपा के अनुब्रह से पावेगी सती, तू यथा, प्राणाधार स्वामी को ?"

पित के विपय में विपित्त की आशङ्का होने पर पृथ्वी में ऐसी: कोई विपत्ति नहीं जिससे कि पितवता पत्नी के प्राणों को भय हो। स्वामी की विपत्ति से भीता होकर वह वासन्तो सखी से कहती हैं—

"चलो सखि, हम सब लङ्कापुर को चलें।"

वासन्ती क्या जानें कि स्निग्ध वारि-धारा के साथ कादम्बिनी अभने इद्ध्य में बच्च भी धारण करती है और कलनादिनी निर्मरणी गिरिष्टङ्ग को भी उत्पाटित करके ले जाती है। इसी लिए वह विसमय पूर्वक कहती है—लङ्का में हमें घुसने कौन देगा ? अलंध्य जलराशि-सी राध्व की सेना उसे चारों ओर घेरे हुए हैं।

बासन्ती की बात सुन कर तेजस्विनी प्रमीला कहती है—
"क्या कहा सहेली, जब गिरि-गृह छोड़ के
सरिता संवेग जाती सागर की ओर है
गांकि किसकी है तब रोके गति उसकी ?
सें हूँ देख-वाला और रह:कुल की वध्

रावण ससुर मेरे, मेघनाद स्वामी हैं; उरती हूँ क्या में सन्वि, राघव भिखारी को ? लक्का में प्रविष्ट हूँगो आज भुज-वल से, केसे नर-रत मुझे रोकते हैं, देखूँगी।"

प्रमीला का जो उद्यान वेणु और वीणादि के मङ्कारों से मुखरित रहता घा वह सुहूर्त ही मात्र में समर-कोलाहल से परिपूर्ण हो गया ! प्रमीला की सिंदुनी देंह्य वालाएँ वीर-वेश से सिजत होकर घोड़ों पर सवार हो गईं। प्रमीला का कोमल शरीर भी कठिन वीर-वेश से सुशोभित होने छगा । पीठ पर वाण-पूर्ण तूण, उरु देश में खर-शाण खद्ग और हाथ में तीक्ष्ण त्रिकूल धारण करके वह घोड़े पर सवार हुई । अक्रस्मात् शत बज्रावात की भाँति शत शरासन-रङ्कार और शत श्रङ्घ-ध्वनि से छङ्का का पश्चिम-द्वार कोंप उठा । और छी बात ही क्या. महावीर हनुसान भी प्रमीला की वीर सजा देखकर स्तम्भित हो गये। वे उत्र भाव छोड़कर प्रमीला की दूती को रामचन्द्र के समीप ले गये। दूती ने उनसे युद्ध करने या लङ्का का मार्ग छोड़ देने के लिए कहा.। रघुवंशियों के लिए पतिदर्शनीत्तुका पतिव्रता के साथ युद्ध करना क्या सम्भव है ? रामचन्द्र ने हन्मान को शिष्टाचार पूर्वक मार्ग छोड़ देने की आज्ञा दी। साध्वी की मनस्कामना सिद्ध हो गई। तेज की प्रभा से चारों ओर उजेला और युद्ध के वाजों के नाद से रांत्रि की निस्तन्धता भङ्ग करती हुई अपनी सिखयों की सेना के साथ प्रमीला ने लङ्का में प्रवेश किया । रामचन्द्र की सेना चित्र में लिखी-सी होकर विस्मय पूर्वक वह दृश्य देखती ही रह गई । स्वयं रामचन्द्र के मन में आया कि यह स्वम है अधवा इन्द्रजाल ? लक्ष्मण की सहायता के लिए माया देवी नाने वाली धीं, क्या यह उन्हीं की माया है ? कैलास-धाम में: भगवती भाश्रय्यों के साथ प्रमीला की वीरता देखने लगीं। लङ्कावासी वह अद्भुत दृश्य देखने के लिए चारों ओर से दौड़ कर आने लगे । सदने यसका जयजयकार किया।

> "प्रेमानन्द पूर्ण प्रिय-मन्दिर में सुन्दरी दैत्यनन्दिनी यों हुई प्राप्त कुछ देर में, खोया हुआ रल पा के मानों वची फणिनी।"

प्रमीला का लक्का-प्रवेश सेघनाद-वब का एक घहुत ही उत्कृष्ट अंश है। सृक्ष्मभाव से प्रत्यालोचना करने पर इसमें कोई कोई श्रुटि लिवत होगी। वीर रस के साथ उसके "व्यभिचारी" श्रङ्कार रस का सम्मिलन कर देने से स्थान स्थान पर इसके सौन्दर्थ की हानि हुई है। किन्तु ऐसा होने पर भी यह अतुल्कीय है।

प्रमीला-चिरत ही मेघनाद-त्रध में एक नृतन और मधुसूदन के कल्पना-कानन का सर्वोत्तम पुष्प है। जो देश शताब्दियों से पराधीनता से पिस रहा है उसके किसी किव की कल्पना से प्रमीला के समान वीराङ्गना का उद्भव होना अत्यन्त अध्यर्थ्य की वात है। संसार में कितने ही कवियों की कल्पना वीर रमणी की महिसा वर्णन करने के लिए उद्दीपित हुई है; किन्तु अन्य किसी कित ने ऐसा अपूर्व चित्र नहीं बना पा-या। वर्जिल की कैमिला (Cdmilla) देसो की क्रोरिंडा (Clorinda) गिल्डिप (Guildippe) और एरिमिनिया (Erminia) एवं वाइरन की मेड ऑफ सारागोसा (Maid of Saragosa) ये सब प्रमीला से स्वतन्त्र हैं। कुलवधू की कोमलता ने, पितप्राणा के आत्मिवसर्जन ने और वीराङ्गना के वीरत्व ने एक सङ्ग मिलकर प्रमीला के चिरत्र को साहित्य-संसार में अतुलनीय बना दिया है। हन्मान से प्रमीला की वातचीत सुनकर जान पड़ता है, सौन्दर्श्य और ज्योति के

सिमालन से उद्भूत हुई विजलों के साथ उसकी तुलना की लानी चाहिए, भीर किसी चीज़ से नहीं। अन्य देशों में यह चित्र उद्भवनीय नहीं। प्रमीला की कोमलता, पितपरायणता और वीरता अलग अलग पाई ला सकती हैं; किन्तु इकट्टें रूप में ये सब वार्ते भारत-रमणी को छोड़ अन्यत्र नहीं मिल सकतीं। पिद्मिनी और दुर्गावती का चेत्र भारत ही प्रमीला के उत्पन्न होने के लिए उपयुक्त हो सकता है। जिस प्रमीला ने रावव की सेना को त्रस्त करके लक्षा में प्रवेश किया था वही सास के भय से तटस्थ होकर स्वामी से कहती है—

> "हाय नाय, \* \* \* सोचा था कि छाज में जाऊँगी तुम्हारे सङ्ग पुण्य यज्ञशाला में, तुमको सजाऊँगी वहाँ में ज्ञ्रर-सज्जा से; क्या करूँ परन्तु निज मन्दिर में वन्दिनी करके रक्खा है मुझे सास ने यों। फिर भी रह न सकी में विना देखे पद युग्म ये।"

इसोलिए कहना पड़ता है कि वीराङ्गना के शौर्या के साथ कुलबधू की ऐसी कोमलता अन्य देश में अलम्य है। वोडिसिया और जोन ऑफ आर्क के देश में कैमिला और छोरिंडा ही आदर्श हैं। पश्चिनी और दुर्गावती के देश में प्रमीला ही आदर्श हो सकती हैं।

पाश्चात्य किवयों के काव्यों से मधुसूदन को प्रमीला-चितित चित्रित करने की प्रेरणा हुई है; किन्तु उसका आदर्श किलत करने में उन्हें अपने देश के कवियों से ही सहायता मिल सकती थी। प्रमीला नाम भी उन्होंने बङ्गीय किव काशीरामदास कृत महाभारत के अधमेध पर्व से लिया है। काशीरामदास की प्रमीला ने यज्ञ का घोड़ा पकड़ हिया था। उसके साथ हज़ारों खियों की सेना थी। रामचन्द्र के बाक्यों से मेघनाद-वध की प्रमीला की तरह अर्जुन के वाक्यों से सहा-भारत की प्रमीला भी युद्ध से विरत हुई थी। उसने अर्जुन को अपना परिचय देते हुए कहा था—मुझे कोई नहीं जीत सकता। देवता भी मेरे भय से कॉपते हैं। पार्वतो के वरदान से में किसी को नहीं उरती। शख धारण करके कोई मेरी पुरी में नहीं आ सकता।

इससे स्पष्ट माल्स पड़ता है कि काशीरामदास की प्रमीला ही मेघनाद-वध की प्रमीला की मूल आदर्श-प्रतिमा है। मेघनाद-वध में मधुसूदन ने इस घात का सङ्केत भी कर दिया है—

> ''जैसे नारि-देश में परन्तप महावर्छा यज्ञ के तुरङ्ग सङ्ग पार्घ जब आये थे देवदन्त शङ्ख का निनाद तब सुनके क्रुद्ध होके बीर वनिताएँ रण-रङ्ग से सज्जित हुई थीं, सजी वैसे ही यहाँ भी व ।"

प्रमीला-चिरित के विषय में काशीरामदास की तरह अपने वालय-बन्धु, पित्रानी उपाल्यान के लेखक, वाबू एङ्गलाल बन्द्योपाध्याय के निकट भी मधुसूदन ऋणी हैं। पित्रानी के चिरित से उन्हें प्रमीला का चिरित-चित्रण करने में यथेष्ट सहायता मिली है। किन्तु उन्होंने उस चित्र को और भी मनोहारी वना दिया है।

देश, काल और अवस्था ने भी उनके प्रमीला-चरित का विकास करने में यथेष्ट सहायता दी है। मेघनाद-वध की रचना के घोड़े ही दिन पहले सिपाही-विद्रोह की अभिनेत्री काँसी की लक्ष्मीवाई के बीरत्व ने भारत-सन्तानों को चमत्कृत कर दिया था। जिस समय मधुसूदन के हृदय में प्रमीला के चरित की छाया पड़ रही थी उस समय लक्ष्मीवाई का चरित भी हम लोगों की आलोचना का विषय हो रहा था। सारांश, मधुसूदन ने देवशिल्पी विश्वकरमां की तरह अपने काव्य की नायिका की प्रतिमा देशी और विदेशी कवियां की कल्पना का तिल तिल अंश लेकर धनाई है। जिस प्रकार तिलोत्तमा सुराङ्गनाओं में अप्र-गण्या हुई थी, उसी प्रकार प्रमीला शुराङ्गनाओं में शिरोमणि है।

प्रमीला का लङ्का-प्रवेश इस प्रकार आडम्बर और विस्तार के साय वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी, इस विषय में कुछ कहना **आवत्यक है। कहा जा सकता है कि प्रमीला के ल**ङ्का-प्रवेश से और इस काच्य के मूल उपाल्यान से क्या सम्यन्ध ? यह एक शरद का वादल भाया और उड़ गया, इसका क्या अर्थ हुआ ? इसे जानने के लिए पाठकों को एक बार नवें सर्ग की ओर दृष्टि डालनी पढ़ेगी। वह सागरतीरवर्ती महादमशान की चिता, वह फुछ किंशुक तुल्य रक्ताक्त मेघनाद का शवशरीर, वह विशद्वस्त्रधारी राचसराज और वह अश्रुसिक्त रचोवंश वालागण; पुक वार समरण कीजिए और इसीके साध उस आलुलायितऋन्तला, पुष्पमाल्याभरणा, अश्रुपूर्णनयना, दीना विधवा की ओर एक दृष्टि ढालिए। क्या यही वह विद्युष्ट्रतारूपिणी यमीला है, जिसने एक दिन रघुसैन्य को त्रस्त करके पतिपददर्शनार्थ लक्का में प्रवेश किया था ? यह अश्रुमुखी विधवा क्या वही प्रमीला है ? उस मृतिमती समर-रुक्ष्मी का अन्त में क्या यही परिणाम हुआ ? उसकी समर-सजा, उसकी सङ्गिनी वीर-वालाएँ और उसकी वामीश्वरी वढ़वा इस समय भी मौजूद हैं। परन्तु हाय ! नियतिचक्र का कैसा भयानक आवर्तन हो गया है। पाठक, तृतीय सर्ग की प्रमीला की वह रण-सजा आपने देखी है, उस मैरवीमूर्ति का दर्शन आपने किया है और सिंब्यों के सामने उसका उत्साहपूर्ण भाषण सुना है। अह पुक वार नवम सर्ग की प्रमीला की यह अवस्था भी देखिए। फिर

सोचकर पताहए कि तृतीय सर्ग की अमीला का द्वय शरद के वादल की तरह आपके हृदय से उढ़ जाता है या नहीं। मध्याह्न के आकाश की उज्वलता देखे विना सायंकाल की घन-घटा का रूप कैसे समझ में भा सकता है ? पूर्णिमा के सौन्दर्य का अनुभव समावस्या के घने अन्धकार की उपलव्धि कैसे हो सकती है ? मेघनाद-वध के नवस सर्ग का विपादभाव अनुभव करने के लिए छतीय सर्ग की पड़ी आवश्यकता है। यदि प्रमीला साधारण ची की तरह चित्रित की जाती तो पाठक हृदय का जो भाव लेकर भेघनाद-वध समाप्त करते, नृतीय सर्ग-वर्णिता प्रमीला को देखकर उन्हें तदपेचा सौगुने अधिक विपाद के साथ प्रन्य पूरा करना पड़ता है। पहले ही कहा जा चुका है कि राचस-परिवार के साथ सहानुभृति का उद्देक करना मेघनाद-त्रध का अन्यतम उद्देश था। राचसराज के वसंयम रूप दावानल से कितनी कोमल कुलाङ्गनाएँ, कितने सुरमित और सुन्दर सुमन भस्मीभृत हुए थे, कवि ने प्रमीला के चरित से उसी-का एक द्यान्त दिया है। संसार में केवल आत्मकृत कार्य्य के लिए धी सनुष्य दण्ड और पुरस्कार नहीं पाता; सामाजिक जीवन में औरों के किये हुए कार्य्य के फल भी उसे भोगने पड़ते हैं। रुङ्का-युद्ध के लिए रावण ही अपराधी है। किन्तु उसके साथ सम्बन्ध होने के कारण कितने निर्दोप नर-नारियों को दारुण यन्त्रणा भोगनी पड़ी, प्रसींछा ठसका उदाहरण है। जिस गम्भीर भँवर में छङ्का की नाव पड़ी थी उससे रूप, योवन, वाहुवल और निदोंपिता, किसी की भी अन्याहति न थी। प्रमीला निरंपराधिनी कुल-वधू, गुरुजनों में भक्ति रखने वाली रमणी के श्रेष्ठ धर्म्म पातिव्रत्य में अव्रगण्या थी और थी भगवती की विष छपासिका। किन्तु उस दावानल से कोई भी उसे न वचा सका ! शौर्य्य में, कहा जा सकता है कि, वह स्वामी की मृत्यु का घदला भी ले सकती थी; किन्तु नियित ने उसे इल्वय् करके उसके हाथ-पेर ऐसे किन्त वन्धन से वाँध दिये थे कि स्वामी के लिए भी वह एक अँगुली तक न उठा सकती थी। प्रमीला की वड़ी इच्छा थी कि स्वामी के साथ यज्ञागार में जाकर वह उसे युद्ध-सज्जा से सिजत करे। वीराद्धना के लिए ऐसी इच्छा स्वामाविक है। प्रमीला वहाँ उपस्थित रहती तो सम्भवत: उद्मण मेधनाद को न मार पाते। किन्तु उसकी इच्छा पूर्ण न हुई। उसकी स्नेहमयी सास ने उसे रोक लिया—

"\* \* \* रह मेरे साथ वेटी, तू, प्राण ये जुड़ार्जेंगी निहार यह तेरा में— चन्द्रमुख । \* \* \* "

सुशीला कुल्वयू के लिए सास का अनुरोध कि वा आदेश अमान्य नहीं हो सकता। प्रमीला को वीर्व्यशालिनी अथवा कुल्वयू के रूप में चित्रित करने के लिए किव ने नाना विषयों से उसके चिरत्र की मनोहारिता प्रकट करने का लुयोग पाया है। टैसों के काव्य की छोरिंछा एवं गिल्डिप की माँति उसे स्वाधीना और रामचन्द्र के साथ युद्धपरायणा करने से किव कभी वह सुयोग न पाता। ऐसी दशा में तेलस्विता के साथ प्रमीला के चिरत में कोमलता के सिमलन से जो अपूर्व मनोहारिता आगई है वह कभी न आ सकती। सुवनविलयी ससुर और वासवविलयी पित के रहते हुए शत्रु-संहार करने के लिए प्रमीला का अख धारण करना सर्वथा ल्लाकर और अस्वाभाविक होता। इसीलिए किव ने उसे पित-पद-दर्शनोत्युक्त वीराङ्गना के रूप में चित्रित किया है, रण-रिक्षणी के रूप में नहीं।

यहुतों की राय में मेघनाद-वध काव्य में तीसरा सर्ग ही सर्वोत्कृष्ट हैं। किन्तु दुर्भाग्य की वात है कि मेघनाद-वध का सर्वप्रधान दोप भी इसी सर्ग से आरम्भ होता है। राज्यों के साथ एकान्त सहानुमृति के कारण कवि ने इसमें रामचन्द्र के चरित को हीन कर दिया है। दूसरे सर्ग से रामचन्द्र का आविर्भाव होता है। हितीय सर्ग के रासचन्द्र विनीत. धर्मानुरागी और देवपरायण हैं। चित्रएय के साथ घातचीत करने में उनके चरित की कोमलता और मधुरता का स्पष्ट परिचय मिलता है। तीसरे सर्ग में कवि ने उन गुणों के साय उनमें भीरुता दोव का आरोप किया है। आर्थ्यरासायण के रामचन्द्र विनय और कोमलता की मूर्ति होने पर भी भीरु न थे। महापुरुपों के लिए भीरुता की अपेत्ता गुरुतर दोप दूसरा नहीं होता । रोग, शोक, विपत्ति, चाहे जो हो, पर्वत की भाँति अटल निर्भाक भाव धारण करना ही उनका लक्षण होता है। भवभृति ने अपने नाटकों में रानचन्द्र के चरित्र का यही प्रधान लक्षण प्रकट करके दिखाया है। परन्तु मधुसूदन ने उन्हें विनयी, धर्म्मपरायण और उदार स्वभावसम्पन्न करके भी भीरुता के दोप से दूपित कर दिया है। नृमुण्डमालिनी की रण-प्रार्थना किं वा मार्गमुक्तिकरण की प्रार्थना पर रामचन्द्र ने जो उत्तर दिया है उसका प्रथम अंश बहुत सुन्दर है। वे कहते हैं-

> "क क सुनो तुम हे सुभापिते, करता अकारण विवाद नहीं में कभी। मेरा शत्रु रावण है; तुम कुल वालाएँ, कुलवधुएँ हो; फिर किस अपराध से वैर-भाव रक्षूँगा तुम्हारे साथ में, कहो? लक्षा में प्रविष्ट हो सहर्ष विना शक्षा के।"

यह कहना उनके समान महापुरुप के ही योग्य है। किन्तु इसके पाद ही वे कहते हैं कि हमारी ओर से प्रमीला से कहना—

"युद्ध के विना ही हार मानता हूँ उनसे" यह उक्ति रामचन्द्र के उपयुक्त नहीं। विनय प्रशंसनीय गुण अवश्य हैं परन्तु उसके पीछे आत्मसम्मान खो चैंडना कभी पुरुपोचित नहीं कहा जा सकता। इसके बाद रामचन्द्र विभीषण से कहते हैं—

इसे सुनकर फ़ौरन माल्यम हो जाता है कि रामचन्द्र ने अपनी स्वामाविक उदारता किं वा खो जाति पर भादर-भाव के कारण प्रमीला के साय उदार व्यवहार नहीं किया है, उससे डर कर ही, विना लड़े, मार्ग छोड़ दिया है। उनके चिरत में इस प्रकार भीरुता का आरोप करने से काव्य के सौन्दर्श की बहुत हानि हुई है। पहले ही राचसाँ के प्रति अतिरिक्त सहानुभृति के भाव ने मधुसूदन को रामचन्द्र का महत्वानुभव करने में अचम रक्ता था, तिस पर काशीरामदास के महा-भारत की प्रमीला के साथ अर्जुन के व्यवहार का उन्होंने जो आदर्श लिया है वह भी उन्नत नहीं। वहाँ अर्जुन भी कापुरुप की तरह दिखाये गये हैं। आदर्श को उन्नत न करके अन्धे की तरह उसका अनुकरण करने से ही मधुसूदन अम में पढ़ गये। प्रमीला के चिरत के साथ रामचन्द्र के चिरत की महत्ता की रचा होने से मेघनाद-वध का तीसरा सर्ग सर्वाङ्ग सुन्दर होता। किन्तु खेद है कि ऐसा महीं हुआ।

# चतुर्थ-सर्ग

मध्याह के तेजोपरान्त सन्ध्या की सुस्निग्ध छाया जैसी तृहिन दायिनी होती है, मेघनाद-वध के तीसरे सर्ग के अनन्तर चौथे सर्ग की कथा भी वैसो ही प्रीतिदायिनी है। चिरकाल से जिनका अनुपम चरित हिन्दू नर-नारियों के प्राणों को असृताभिषिक्त छर रहा है, चौथे सर्ग में उन्हीं देवी अथवा सूर्तिमती पवित्रता के दर्शन हमें पहले पहल होते हैं। महायुद्ध के समय खीता देवी कारागार में वन्द थीं। किन्तु उस दशा में भी मधुसूदन ने उनकी शोकमिलन सुखश्री में जिस मधुरता का सन्निवेश किया है, वह भृलने की चीज़ नहीं। चतुर्थ सर्ग में हम लङ्कापुरी को आनन्द में मग्न पाते हैं । जिसके पराक्रम से इन्द्र भी डरता है उसी मेघनाद को राचसराज ने फिर सेनापित के पद पर प्रतिष्टित किया है; फिर आशासुग्ध लङ्कावासी क्यों न जानन्द में निसन्न हों ? कवि ने अपने स्वाभाविक नेपुण्य से आनन्दोत्सव-पूर्ण लङ्कापुरी का चित्र खींचा है । उस भानन्दमयी पुरी के केवल एक उपवन में उत्सव न था। शोक की घनी छाया ने मानों रात के अँधेरे को दुगना करके उसे आवृत कर रक्खा था। उस स्थान में मानों सभी निस्तव्धः थे। पिचयों के कृण्ट में भी मानों शब्द न था। वन निविद पत्र-पुक्ष को भेद कर चन्द्रमा की किरणें भी वहाँ पहुँचने में असमर्थ थीं। किन्तु जैसे<sub>।</sub>अन्धकारमय वन में एक मात्र फूल प्रस्फुटित होकर उसे सुशोभित करता है वैसे ही उस आलोक-शून्य उद्यान में एक स्निग्धोज्वल देवी-मूर्ति चारों ओर उजेळा करके विराजमान थी । राशि राशि कुसुम वृन्तज्युत होकर उसके चारों ओर गिर रहे थे, पवन उसके दुःख से दु:खित होकर वीच बीच में उच्छ्वितित हो उठता था और दूरिस्थिता प्रवाहिणी उसकी दु:ख-कथा वीचि-रव से कहती हुई समुद्र की ओर

दौड़ी जा रही थी । देवी का मुख मिलन या । ऑसुओं की धारा चुपचाप उसके कपोलद्वय भिंगो रही थी । किन्तु उसी मुख-मण्डल से एक ऐसी अपूर्व ज्योति निकल कर उस स्थान को समुज्वल कर रही थी कि वह कहने में नहीं आती।

उस वन की यह अधिष्ठात्री देवी कौन थी, क्या इसके कहने की आवश्यकता है ? दुरन्त चेरी-ग्रुन्द अशोक धनस्थिता सीता-देवी को छोड़कर मेधनाद का अभिषेकोत्सव देखने अन्यत्र चला गया धा, तो भी सीता देवी अकेली न थीं। उस शत्रुपुरी में भी उनकी दुःख-मागिनी एक सिङ्गानी भी थी। विभीषण की पत्नी सरमा उन्हें सान्त्वना देने के लिए बीच बीच में उनके पास आ जाती थी। वह उनके ल्लाट में सिन्दूर की बिन्दी लगा देती थी और उनके मुख से उनकी अतीत-कथा सुन कर परिनृष्ठ हुआ करती थी।

रामायण में भी सीता और सरमा का कथोपकथन पाया जाता है किन्तु छाया और शरीर में जो अन्तर है वही उसमें और इसमें कहने से भी अत्युक्ति न होगी । मेघनाद-वध का सीता-सरमा-संवाद सम्पूर्ण मौलिक है । जिस बृत्तान्त की छाया लेकर भवभूति ने अपने अमर प्रन्य के सर्वोत्तम अंश की रचना की है, मेघनाद-वध के सीता-सरमा-संवाद में उसी का वर्णन है । उत्तर रामचरित के सिवा रामचन्द्र के दण्डकारण्य-वास का ऐसा गाईस्थ्यचित्र अन्यत्र देखने को नहीं मिलता । सरमा के अनुरोध से सीता देवी उसे अपने सुख-दु:ख-पूर्ण पूर्व-जीवन का हाल सुनाती हैं । कहते कहते उनका हदय अधीर हो जाता है । किन्तु वर्षा-जल-पूर्ण नदी जैसे दोनों किनारों को प्लावित करके शानित लाभ करती है, समदु:खमागिनी से अपने अतीत की कथा वर्णन करके वे भी शान्ति प्राप्त करती हैं । हाय ! जैसे वृच-शाखा पर नीढ़ बना

कर क्योत-क्योती सुख पूर्वक रहते हैं, वैसे ही रामचन्द्र के साथ सीता देवी भी पद्मवटी में वास करती थीं। राज-कन्या और राज-प्रभू होने पर भी वे दण्डक वन में राजप्रासाद की अपेना अधिक सुख पाती थीं। सरण्य प्रदेश को राज्य और अरण्यचारी जीवों को प्रजा रूप में प्राप्त करके वे परितृप्त थीं । वनदेवी की भाँति उनके दिन आनन्द में वीत रहे थे । दण्डक जिसका भाण्डार है उसे अभाव किस दात का ? वन-रत-पुष्प-समृह उनकी क़ुटी के चारों और विले रहते थे । वन-वैतालिक पिकवर प्राभातिक गान से नित्य उन्हें जगाते थे और वन-नर्तक मयूर उनके द्वार पर नित्य आनन्द-नृत्य करते थे। वे अपने हाथों से कितने वन-विहर्कों को आहार प्रदान करती थीं। कितने मृगशावकों का प्रतिपालन करती थीं। राजगृह के विटासों में अभ्यरता राज-वधू सरला वन-वाला के समान अकृत्रिम वन्य विभूपणों से विभूपित होकर क्या ही आनन्द पाती घीं । सरसी उनकी आरसी और कुवल शिरोभूपण न हो रहे थे। जिस समय वे वन के क़ुसुमाँ से सजती थीं, रामचन्द्र आदर पूर्वक उन्हें वनदेवी कहा करते थे। ये सब वातें क्या भू लने की हैं? वे कभी छाया को सखीभाव से सम्बोधन, कभी कोकिल के गान की प्रतिध्वनि और सृगियों के साथ खेटा करती थीं। उनके पाले हुए लता भौर वृत्त जब मक्षरित होते थे तब उनका आनन्दोत्सव होता था। भरण्यचारिणी होने पर भी लता-तृचीं का विवाह करके वे गाईस्थ्य सुख का अनुभव किया करती थीं। कुसुमित चन-भूमि में, जोत्स्नाघौत नदी किनारे और सहकारच्छायाशीतल पर्वंत-शिखर पर रामचन्द्र के साथ घूमने में उन्हें कितना आनन्द आता था ! कैलासपुरी में महादेव की पाई भोर वैठी हुई पार्वती के समान रामचन्द्र के मुख से वे कितनी मधुर कथाएँ सुना करती थीं। वह अमृतमयी वाणी शत्रुपुरी के अशोकवन

में भी मानों उनके कानों में गूँज रही है। निप्तुर विधातः, सीता क्या वह सङ्गीत फिर न सुन सकेगी ?

किन्तु विधाता ने सुख-भोग करने के लिए उन्हें नहीं सिरजा। उनके सुख-चन्द्रमा के लिए राहुच्छायारूपिणी शूर्पणखा ने दृण्डक वन में आकर उनका सर्वनाश किया! राजकन्या और राज-वधू होने पर भी उन्हें वनवास देकर ही विधाता को मानों सन्तोप नहीं हुआ। दुरी घड़ी में उन्होंने स्वामी से मायामृग माँगा। दुरी घड़ी में मारीच का आर्तनाद सुनकर उन्होंने लक्ष्मण को तिरस्कार पूर्वक वहाँ भेजा। रावण ने युयोग सममक्कर उनका हरण कर लिया। वे घहुत रोईं-चिछाईं परन्तु कोई रचा न कर सका। केवल जटायु ने उनके लिए प्राणदान करके अपना वीर-जन्म सार्थक किया। राजसराज का विमान उन्हें लेकर लक्ष्मा को बोर को चला। देखते देखते नीलजलिध उनके सामने आ गया। राजसराज ने उन्हें लाकर अशोक वन में वन्दिनी कर रक्ष्मा।

हाय ! राजकन्या और राजप्रधृ होकर उनके समान दुःख किसने भोगा हैं ? देव, क्या उनके कारागार का द्वार कभी न खुलेगा ?

सीता और सरमा के संवादरूप में किन ने इसी प्रकार रामायण की कितनी ही घटनाओं का संत्रेप में वर्णन किया है। जटायु के साथ रावसराज के युद्ध के समय मूच्छिता सीता देनी के स्वमदर्शन में भावी घटनाओं का वड़ी सुन्दरता और कुशलता से आमास दिया गया है। धार्मिक जटायु जब रावण को बद्धगम्भीर स्वर से स्लकारता है तब उसे पदकर रोमाझ हो आता है एवं शैल-पृष्ठ पर फाल्मेघ के समान जटायु की भीममूर्ति मानों सामने आ जाती है। मेघनाद-वध का प्रफ़ ऐखते देखते मधुसूदन ने अपने मित्र राजनारायण से कहा था— "राजनारायण, क्या मेघनाद-वध हमें अमर न कर देगा ?" मधुसूदन की वह आशा निष्फल नहीं हुई । मेघनाद-वध ने निस्सन्देह उन्हें भासर कर दिया।

केवल वर्णना के माधुर्य्य और गाम्भीर्य्य के लिए ही सरमा भौर सीता का संवाद प्रशंसनीय नहीं । उसके साथ साथ सीता-चरित के उक्कर्प-साधन के लिए ही इसकी अधिक प्रशंसा है। महर्पि वाल्मीकि ने सीता का नो चरित-चित्रण किया है उसे सर्वाङ्ग पूर्ण कह सकते हैं। किन्तु उनके सीता-चरित्र में भी एक ब्रुटि दिखाई देती है, उसे मेघनाद-वध के सीता-चरित में मधुसूदन ने दूर करने की चेष्टा की है। मारीच का वार्तनाद सुन कर लक्ष्मण के प्रति सीता का जो अनुयोग रामायण में वर्णित है, उसे पढ़कर हृदय व्यथित होने लगता है। जो भाई के श्रेम के कारण राज-सुख-भोग और पतिप्राणा पत्नी को छोड़ने में भी कुण्ठित नहीं हुए और उनके पीछे पीछे घोर . वन में चले आये, जिनकी दृष्टि आतृजाया के चरण-नृपुरों से जपर की ओर कभी नहीं गई, उन पवित्र-**जीवन ब्रह्मचारी लक्ष्मण के विषय में क्या ऐसा विचार करना सीतादेवी** के लिए कभी उचित कहा जा सकता है कि वे पाप-कामना करके उनके अनुगासी हुए हैं—

> "सुदुष्टस्त्वं वने राम मेक मेकोनु गच्छ्रसि । मम हेतो: प्रतिच्छ्रज्ञ: प्रयुक्तो भरते न वा ॥" वाल्मीकि ।

छक्ष्मण के समान देवर क्या भाभी के समीप इस प्रकार की आ-प्राङ्का का कारण हो सकता है ? सीता के छिए उस दशा में लक्ष्मण का तिरस्कार करना अस्वाभाविक नहीं। किन्तु घहुत दिनों का विश्वास एक दिन के व्यवहार से अकस्मात् इस प्रकार सन्देह में बदल जाय, यह मात स्वामाविक नहीं कही जा सकती। जो लोग कहते हैं कि देवकार्य-सम्पादन करने के लिए सरस्वती से प्रेरित हो कर ही सीता देवी ने स्क्ष्मण से ऐसी वातें कही थीं, उनसे हमें कुछ नहीं कहना है। मेघनाद-वध के राम और सीता को मानव और मानवी भाव में देखकर उनकी प्रकृति के विषय में जो कुछ कहना युक्तिसङ्गत जान पढ़ता है, वहीं कहा गया है। मयुसुदन ने सीता के भुँह से ऐसी अनुचित कोई वात नहीं कहलाई। उनकी भर्सना कठोर होने पर भी सीता की उच्च प्रकृति के अयोग्य नहीं होने पाई । सीता-चरित के सम्बन्ध में केवल शिष्टता और सुरुचि के लिए ही मधुसुदन की प्रशंसा नहीं हैं। शाण पर चढ़ कर जिस प्रकार सणि और भी उज्वल हो जाती है, उसी प्रकार मधुसुदन के हाथ से सीता का चरित और भी उज्वल हो गया है। मेघनाद-वध में केवल दो वार हमें सीता देवी के दर्शन होते हैं। पहली वार मेघनाद के अभिपेक और दूसरी वार उसकी मृत्यु के वाद । पहली वार की अपेना दूसरी वार का चित्र और भी उज्वलतर है। पहली वार सरमा उनके शरीर को आभरण-हीन देख कर आभरण छीन लेने के लिए जब शावण की निन्दा करती हैं तव सीता देवी सरमा से कहती हैं—

> "कोसती हो व्यर्थ तुम रुङ्कापित को सती, आभृपण आप ही उतार में ने फेंके थे जब था बनाश्रम में पापी ने हरा मुझे।"

भाततायी शत्रु को भी व्यर्थ निन्दा से बचाने की यह चेष्टा सीता देवी के चरित्र के योग्य ही है। दूसरी बार सरमा ने भाकर उन्हें मेघ-नाद की मृश्यु और प्रमीला के सती होने का समाचार सुनाया। देव के अनुग्रह से अपने कारागार के द्वार खुलने का उपक्रम देख कर उन्हों- ने उसे धन्यवाद भी दिया; किन्तु साथ ही साथ राचस-परिवार की हुर्दशा देख कर उनका हृदय द्रवित हो उठा। वे स्वयं निरपराधिती हैं। फिर भी विधाता ने उन्हें राचस-वंश की काल रात्रि स्वरूपिणी क्यों किया ? उन्हीं के पीछे मेघनाद और निरपराधा प्रमीला चितानल में जलते हैं, यह देख कर उनका मन अधीर हो उठा। वे सजलनेत्रों से सरमा से कहती हैं—

"कुचण में जन्म हुआ मेरा सिंख सरमें,
सुख का प्रदीप में चुमाती हूँ सदेव ही
जाती जिस गेह में हूँ हाय ! में अमझूळा !
मेरे दग्ध भाल में लिखा है यही विधि ने
कि कि सिंही, यहाँ
देखों, मरा इन्द्रजित दोप से अभागी के
और मरे रचोरथी कौन जानें कितने ?
मरती है आज देखवाळा, विश्व में है जो
अद्वितीया तेजस्विनी, अद्वितीया सुन्दरी;
हायरं, वसन्तारम्भ में ही यह कलिका
खिलती हुई ही सिंख, ग्रुष्क हुई सहसा !"

अत्याचारी राज्ञस-कुछ पर इस प्रकार की अनुकम्पा आर्थ्य रामा-यण की सीता देवी के स्वभाव में नहीं देखी जाती। यह मधुसूदन की ही कल्पना है। मेघनाद-वध की सीता और सरमा का सम्वाद साधारण पाठकों के निकट प्राय: उपेजित रहता है; किन्तु मेघनाद-वध की रचना का यह एक उत्कृष्ट अंश है। जिस देवी के चरित से अङ्कित होने के कारण ही रामायण का इतना गौरव है, मेघनाद-वध में उसकी कथा न रहने से वह अङ्गहीन रहता। मधुसूदन के लिए सीता देवी के सम्बन्ध में इससे अधिक कहना सम्भव न था। सीता देवी उस समय कारागार में बन्द थीं। किन्तु उस अवस्था में भी मधुसूदन ने उनकी प्रकृति में गुणों का नितना समावेश किया है वह बहुत ही सुन्दर है। मेघनाद-वध के राम और लक्ष्मण के चरित्रों का अच्छा चित्रण उनसे न हो सका, परन्तु उनके सीता-चरित ने उनके कान्य का गौरव रख लिया है। जो कहते हैं कि प्रकृत गौरव का अनुभव करने में अन्नम होने के कारण ही मधुसूदन ने राम-लक्ष्मण को ऐसे रूप में चित्रित किया है, उनका कहना सब सच नहीं। यदि ऐसा होता तो हम छोग मेघनाद-वध में सीता देवी को और वीराङ्गना में रुक्मिणी देवी को उस रूप में न देख सकते जिसमें वे दिखाई गई हैं।

#### पञ्चम सर्ग

मेघनाद-तथ के पाँचवें सर्ग में पृथ्वी और स्तर्ग, दोनों स्थानों के दृश्य दिखाई देते हैं। माया देवी के कौशल से लक्ष्मण ने स्त्रप्त देखा कि उनकी मीं सुमित्रा देवी उन्हें लक्ष्म के उत्तर की ओर वाले वन में लाकर लक्ष्म की अधिष्ठात्री महामाया की पूजा करने का आदेश दे रही हैं। देवानुत्रह-लाभ करने में अनेक विझों का सामना करना पड़ता है, यह विश्वास सभी समाजों में बद्धमूल है। मधुसूदन ने इसी विश्वास के कारण देवी-पूजा को जाते हुए लक्ष्मण को अनेक प्रलोभनों और विभीपिकाओं में डाजा है। पहले ही उन्हें महादेव का सामना करना पड़ा है। मेघनाद-वध में गम्भीर भावोदीपक जितने दृश्य हैं उनमें से यह अन्यतम है। लक्ष्मण के वीरोचित भाव देख कर महादेव ने उनका मार्ग झोड़ दिया। इसके अनन्तर उन्हें उराने के लिए कभी मायामय सिंह का और कभी दावानल का आविर्माव किया गया है। किन्तु के

निर्मीक चीर विचलित नहीं हुए। अकस्मात् इक्षवन-विहारिणी देवाङ्ग-नाओं की कण्ट-ध्वित उन्हें सुन पड़ी और भूपतित तारकाओं के समान वे ज्योतिर्मयी जल-कीड़ा करती हुई दिखाई दीं। उन्होंने चारां और से आकर लक्ष्मण को घेर लिया। इस अंश को पढ़ कर टैसो के जेरू-जालम-उद्धार का पन्द्रहवाँ सर्ग याद आता है। वीर वर राइनाल्डो को खोजने के लिए गये हुए दूतों को जल-कीड़ा-परायणा अप्सराओं ने जो इन्छ कहा था, उसी के आदर्श पर सञ्चसूदन ने लक्ष्मण के प्रति कहलाया है—

🚓 💀 🜣 स्वागत है रघुकुछरल का,

:::

अमरी हैं देव, हम; सब मिल तुमको बरती हैं, चल के हमारे साथ नाथ है! हमको कृतार्थ करो और क्या कहें भला? युग युग सानव कठोर तप करके पाते सुख-भोग हैं जो, देंगीं वहीं तुमको गुणमणि, रोग, शोक आदि कीट जितने काटते हैं जीवन-कुसुम को जगत में, धुस नहीं सकते हैं वे हमारे देश में रहती जहाँ हैं चिरकाल हम हर्ष से।"

किन्तु वीर ब्रह्मचारी के मानृ सम्बोधन से लिजित होकर वे चण सात्र में अदृश्य हो गईं। इसी प्रकार सारे विद्यों को अतिक्रम करके महावीर लक्ष्मण ने यथा विधि देवी की पूजा की। उनकी कामना सफल हुई। कठोर साधना से प्रसन्न होकर महामाया ने आकाशवाणी द्वारा उन्हें यथेष्ट वरप्रदान किया। पित्रयों ने प्रभातिक सङ्गीत के सिल से इस आनन्द की सर्वत्र घोपणा की। तीर वर मेघनाद साध्वी प्रमीला के साथ जहाँ फूल-शय्या पर सो रहा था, उस स्थान पर भी पितृयों का यह आनन्द-गीत गूँजने लगा। वे दोनों भी जाग पड़े। उनकी निद्राभद्ग-वर्णना बहुत मनोहारिणी हैं। पाराडाइज़ लास्ट के पाँचवें सर्ग में आदम ओर इव के निद्रा-भद्ग को आदर्श मान कर किव ने इसे लिखा हैं। किन्तु रचना-सोन्दर्थ के कारण यह मोलिक जान पड़ती है। पाश्चात्य किवयों का जादर्श अपने देशवासियों के सामने उपस्थित करने के लिए ही मशुस्द्रन विदेशीय भावों का इस प्रकार अनुकरण कि वा स्वाङ्गीकरण (assimilation) करते थे। भाषापहरण करना उनका उद्देश न था। उनकी इस अनुकरण-दृत्तता के सम्यन्ध में वाबू राजनारायण वसु और महाराज यतीन्द्रमोहन ठाकुर ने ठीक कहा है—

"Whatever passes through the crucible of the author's mind receives an original shape."

लेखक के रासायनिक मस्तिष्क से जो कुछ भी निर्गत होता है वह मौलिक रूप धारण कर लेता हैं।

वास्तव में गृहीत विषयों को उन्होंने ऐसा नया आकार दिया है कि वे सब उनकी निज की सृष्टि जान पड़ते हैं। मधुसूदन ने जिन जिन स्थानों पर दूसरें काव्यों से भाव ब्रह्ण किये हैं, उनका हमने उन्नेख किया है। यदि किसी को दूसरें के भावापहारक सममकर उन पर अश्रद्धा हो तो मेबनाद-त्रव के उन स्थलों को मूल काव्यों से मिलाकर देख लेना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें ज्ञात हो जायगा कि अनेक स्थलों पर किंसके अस्पष्ट आदर्श से मधुसूदन की कल्पना ने कैसे सुन्दर चित्र अङ्कित किये हैं।

सुप्तोत्थित मेघनाद युद्ध में जाने के पूर्व जननी से विदा और आज्ञा छेने प्रमीला के साथ गया। पुत्रवत्सला माता एवं पतिप्राणा पति से मेघनाद का विदा माँगने वाला दृश्य बहुत सुन्दर है। पहले ही कहा जा चुका है कि रामायण में राचसपरिवार के कोमल भाव सम्पन्न अंश का उल्लेख नहीं, मधुसूदन ने हो उसे अपने कान्य में प्रकट किया है। पुत्र की कल्याण-कामना से जननी का आहार-निद्रा होड़ कर शिवाराधन करना, मातृभक्त पुत्र का उससे विदा माँगने के लिए पती-सिहत आना और प्रगाद स्नेहशील दम्पति का परस्पर गद्गद भाव से विदा होना, राचसोचित भाव नहीं, मानवहदय की कोमलता उसमें भरी हुई है। प्रमीला के प्रति मन्दोदरी का व्यवहार एवं मेघनाद और प्रमीला का परस्पर विदा होना इसकाव्य में सर्वापचा मधुर गाई स्थ्य भावों से परिपूर्ण है। पहले प्रमीला के चिरत की आलोचना करते समय उसके तत्कालीन भावों की चर्चा की जा चुकी है। यह विदा अन्तिम विदा है, इसे मेघनाद और प्रमीला कोई नहीं जानता था। प्रमीला ने उस समय पति के कल्याण के लिए भगवती से प्रार्थना की—

"रचा करो रचोवर की माँ, इस युद्ध में आवृत अभेद्य वर्म्स-तुल्य करो वीर को । आश्रिता तुम्हारी यह छतिका है हे सती, जीवन है इसका माँ. इस तरुराज में; जिसमें कुठार इसे छू न सके, देखना।"

साध्वी का अपना कुछ नहीं, स्वामी के गौरव से ही वह गौरवान्विता है और उसी के तेज से तेजस्विनी। मेवनाद से उसने कहा था—

> "सुनती हूँ, चन्द्रकला उज्वला है रवि का तेन पाके, वैसे ही निशाचर रवे, सुनो, दीखता कॅथेरा है तुम्हारे बिना दासी को।"

इन वातों से मधुसूदन ने साध्वीचरित के आत्मविसर्जन का जो सुन्दर परिचय प्रदान किया है, उसकी तारोफ़ नहीं की जा सकती।

दूसरे सर्ग की वालोचना करते समय कहा वा चुका है कि देख भीर मानवीय भावों का एकत्र समावेश करने में वर्जिल, टैसो और मिल्टन प्रमृति कवियों ने वो भूल की है, मधुसूदन भी उसी अस में पड़ गये हैं। प्रमीला की प्रार्थना से देवराज को उरा हुआ देख कर मधुसूदन ने उसे वायु के द्वारा विपरीत दशा में उड़ा दिया है। प्रार्थना स्थूल, इन्द्रियप्राह्म सामग्री नहीं, इसका उन्होंने विचार नहीं किया। करते भी तो क्या होता। सख-रना करने में पुराणों को रचा न धी और पुराणों की रचा करने में सख की रचा न धी! सब देशों के पौराणिक काव्यों में यह बृटि पाई जाती है।

मेवनाद-वध काव्य में किव ने मेवनाद के चिरत के सम्बन्ध में इन्त्र विशेषत्व प्रदक्षित किया है। अतएव उस विषय में दो-एक धार्त कहने की बावश्यकता है। मेवनाद की प्रकृति का प्रधान छह्य है उसकी भयशून्यता। पिता, माता और पत्नी सब के साथ बातचीत करने में उस का यह गुण प्रकाशित हो रहा है। छङ्का के युद्ध में सहस्र सहस्र वीर मारे जा रहे थे किन्तु उसके हृद्य में कुछ भी उद्देग न था। बीर वर वीरवाहु के मरने पर स्वयं राजसराजितिस्मत हो गया था किन्तु मेघनाद के हृद्य में विस्मय का मात्र भी न आया था। वीरवाहु उसके निकट एक बालक मात्र था। राम ने उसी बालक को मारा है, इसमें विस्मय की कीन-सी धात है ? इसी छिए हम उसके मुँह से सुनते हैं—

''मेरा शिशु वन्धु वीरवाहु, उसे दुष्ट ने भार ढाला, देखूँगा कि कैसे वह सुम्मको करता निवारित है ? माता, पद-पूलि दो।'' जिन राम को उसने रात्रि-रण में मारा था, वे फिर जोवित हो गये और उसका अनिष्ट साधन कर रहे हैं, यह सुनकर उसने पिता से जो कुछ कहा था वह पहले सर्ग की आलोचना में उद्धृत किया जा चुका है। जननी से विदा माँगने के समय भी उसकी यही भीति-ग्रू-यता व्यक्त होती है—

पत्नी के निकट उसके सान्त्वना-वाक्य और भी निर्भीकता-व्यक्षक हैं । रामचन्द्र के साथ युद्ध करना उसके निकट वालकों की कींड़ा मात्र है ! वह प्रमीला से कहता है—

> "\* \* \* अभी लौट यहाँ आर्जेगा छङ्काअलङ्कारिणि, में राघव को मारके।"

जब तक निराशा अथवा दुःख का अनुभव मनुष्य को नहीं होता। सप तक उसके चित्त में चिन्ता अथवा भय का सञ्चार नहीं होता। मेघनाद के जीवन में निराशा और चिन्ता कभी हुई ही न थी। इस लिए वह निर्भय, आत्मशक्ति में अटल प्रत्ययशील था। प्रिभुवनविजयी राजराजेक्वर पिता, स्नेहप्रवणहदया राज्ञी माता, पितगतप्राणा वीर्य्यवती पत्नी, अतुल ऐक्वर्यसम्पन्न लक्का का योवराज्य एवं सर्वोपिर इष्टदेव का प्रसाद प्राप्त करके मेवनाद शाल्यूच की तरह उन्नत मस्तक या। रामचन्द्र के युद्ध ने ववण्डर रूप में उपस्थित होकर उसे भूमिसात कर दिया; किन्तु विनत नहीं कर पाया। राचसराज भी वीर था, मेवनाद भी वोर या। अवस्था-भेद से ही दोनों में तादश पार्थक्य उत्पन्न हुआ था। परन्तु वीरोचित भयज्ञ्च्यता के लिए ही मेवनाद की प्रशंसा नहीं। उसका हृदय जैसे एक ओर पापाण की तरह कठोर या वैसे ही दूसरी ओर कुछुमवत् कोमल भी था। वह स्वदेशवत्सल, मानृ-पिनृ-भक्त, अनुनों के प्रति स्नेहवान, यहाँ तक कि आततायी शबु के प्रति भी दिश्याचारदरायण था। ठक्षमण ने जब उसे मारने के लिए तलवार उठाई तब उसने उनसे कहा था—

> "लो नातिथ्य सेवा तुम शूर-सिंह पहले मेरे इस धाम में जो आ गये हो, ठहरो ! रचोरिपु तुम हो, अतिथि तो भी भाज हो।"

मेघनाद की यह निर्माकता और महाप्राणता पष्ट सर्ग में बहुत अच्छी तरह प्रकाशित हुई है । यज्ञागार में तपीनिष्ट मेघनाद आदर्श चित्रव बीर-सा दिखाई देता है। मधुसूदन ने ट्राय-राजकुमार हेक्टर की मेघनाद के बादर्श रूप में ग्रहण किया है, इसी छिए उसका चरित इतना उन्नत हुआ है।

### षष्ठ सर्ग

मेघनाद-वध की मूल घटना पष्ट सर्ग का वर्णनीय विषय है। विभीषण और माया देवी की सहायता से लक्ष्मण द्वारा मेघनाद का वध इस सर्ग में वर्णन किया गया है। काव्य के नायक और प्रतिनायक इसी सर्ग में एक साथ दिखाई देते हैं। दोनों ही परस्पर समकन्न और प्रतिद्वन्ही हैं। जिसने भुज-वल से मृत्र-विनाशी देवराज को भी युद्ध में पराजित किया है, वह काज्य का नायक है; एवं जो त्रिपुरान्तकारी साचात रुद्ध हे भी युद्ध के लिए ललकारने में आगा-पीछा नहीं फरते, वे काज्य के प्रतिनायक हैं। इन दोनों, अतुलपराक्रम, वीरों को हक्ट्ठा करके किव ने उनके चिरत-सामक्षस्य की किस प्रकार रचा की है, यह जानने की स्वाभाविक इच्छा होती है, किन्तु दुर्भाग्य-वश रचोवंश की ओर अधिक अनुराग रखने के कारण किव ने इस सर्ग में राम-लक्ष्मण को इस भाव से चित्रित किया है कि उसे देख कर मर्माहत होना पड़ता है। इस सम्बन्ध में मेघनाद-वध का पष्ट सर्ग ही सब से अधिक अपकृष्ट है। किव अपने काव्य के इस अंश का संशोधन करने के लिए जोवित नहीं, यह और भी परिताप की वात है।

पष्ट सर्ग के आरम्भ में लक्ष्मण देवी की पूजा करके शिविर में लौट आये हैं। भगवती का प्रसाद प्राप्त करके उनका हृदय आनन्द से छरफुछ हो रहा है। अप्रज के सामने देवीपूजन का उन्होंने जो विवरण दिया है, उससे अच्छी तरह उसका परिचय मिलता है। हृदय का उत्साह रोकने में असमर्थ-से होकर इस सिंह-शावक की भाँति सगर्व वे श्रीरामचन्द्र से कहते हैं—

"आज्ञा है तुम्हारी अब क्या हे प्रभो, दास को ? पीत रही रात देव, काम नहीं देर का । आज्ञा दो कि जाऊँ अभी, मारुँ मेघनाद को ।"

लक्ष्मण का यह वीरत्व-पूर्ण उत्साह सर्वधा प्रशंसनीय हैं। किन्तु इसी के साथ कवि ने रामचन्द्र से बहुत का पुरुषता का व्यवहार कराया है। भौर की तो बात ही क्या, स्वयं सीता के उद्धार की आणा छोड़ कर वे वन को लीट जाने के लिए तैयार हैं; किन्तु मेघनाद के साथ लड़ने की लक्ष्मण को आज्ञा देने के लिए नहीं। लक्ष्मण और विभीषण उन्हें समकाते हैं तो भी उन्हें साहस नहीं होता । विभीषण अपने स्वम की वात सुना कर कहता है कि राजलक्ष्मी ने प्रत्यच होकर उसे लङ्का का राजसिंहासन देने का वर प्रदान किया है, तो भी उनका दर नहीं छटता, दे खियाँ की तरह विलाप करने लगते हैं और कभी वन को आते समय अयोध्या के राजमहल में रोती हुई जिम्मला की याद करते हैं, कभी इस पात का उल्लेख करते हैं कि सुमित्रा ने किस प्रकार लक्ष्मण को उन्हें सौंपा था। अन्त में आकाश-वाणी होती है कि है रामचन्द्र, तुम्हें क्या देववाक्य में अविश्वास करना उचित है ? तुम देवकुरुप्रिय हो। शायद इतने से भी उन्हें सन्तोप न होता, इस लिए देववाणी उन्हें शून्य की ओर देखने के लिए कहती है। आकाश में दिखाई पड़ता है कि एक मोर और सींप का युद्ध हो रहा है। किन्तु उसमें विजय सॉंप की ही होती है। मयूर मारा जाता है। कवि ने यह मयूर और सींप का यद इल्यिंड कान्य के वारहवें सर्ग से परिवर्तित रूप में ब्रहण किया है। विभीपण फिर रामचन्द्र से कहता है कि यह देख सुन कर भी क्या आपका भय नहीं छूटता ? तव कहीं वे छक्ष्मण को उसके साथ जाने देने के लिए राज़ी होते हैं और देव-अखों से उन्हें अपने हायों सजाते हैं। किन्तु इतना होने पर भी उनका मन आधरत नहीं होता। वे भाई को विभीपण के हाय सौंपते हुए कहते हैं—

> 'जाओ मित्र, देखो, किन्तु सावधान रहना, सोंपता है राघव मिखारी तुम्हें अपना एक ही अमूल्य रख । रिधवर, वातों का काम नहीं, बस, यही कहता हूँ आज मैं— जीवन-मरण मेरा है तुम्हारे हाथ ही ।"

इस प्रकार, किसी तरह अप्रज की आज्ञा पाकर, गुल्मावृत व्याघ्र या नदी-गर्भस्य नक्र की तरह, एक्सण मेघनाट को सारने के लिए, निसीपण के साथ चले । उनके स्पर्श से लङ्का का दुर्भेंच सिंहद्वार खुल गया। कवि ने अपने स्वाभाविक नैपुण्य से लङ्का का भातःकालीन दक्य, नागरिक लोगों का कथोपकथन एवं सेघनाद के यज्ञागार का शोभा-पूर्ण वर्णन किया है। उक्सण के उस सन्दिर में प्रवेश करते ही उनके अस्त्रों की सनसनाहट और पैरों की आहट से मेघनाद का ध्यान टूट गया। उसने आँखें खोल कर और उन्हें इप्टदेव समक्त कर उनके चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण ने अपना परिचय देकर उसे युद्ध के लिए छळकारा । किन्तु विस्मित सेवनाद को उनके छक्ष्मण होने का किसी प्रकार विश्वास न हुआ। विश्वास न होने की वात ही थी। रुङ्का के उन अजेय वीरों के च्यूह को और दुर्लच्य प्राचीर को अतिक्रम करके किसकी मजाल है जो उसके यज्ञागार में प्रवेश करे ? मेघनाद . ने फिर भी उन्हें इप्टदेव सप्तमा और पुनर्वार प्रणाम करके अभीष्ट वर साँगा। किन्तु जब ळक्ष्मण ने उसे मारने के लिए खड़ी तोलन किया तव उसका अम दूर हो गया। चण भर के लिए आश्चर्यंचिकित और उद्विस होकर उसने उनकी ओर देखा। भय-शून्यता मेघनाद के चरित का सुख्य छन्नण है, यह पहले कहा जा चुका है। उसके इस समय के न्यवहार से उसका स्पष्ट परिचय पाया जाता है। रामायण का मेघनाद मायावी योद्धा है। माया-युद्ध में ही उसका वीरत्व है। माया की सीता का छेदन करके उसने रायचनद्र पर विजय पाने की चेष्टा की थी। किन्तु सधुसूदन के मेघनाद के पास माया नहीं, कपट नहीं। छक्ष्मण को तलवार उठाये देख कर वह प्रकृत चत्रिय वीर की तरह कहता है---

'रामानुज लक्ष्मण हो यदि तुम सत्य ही तो हे महावाहो, में तुम्हारी रण-राज्या मेटूँगा अवश्य घोर युद्ध लें। मला कभी होता है विरत इन्द्रजित रण-रङ्ग से ? लो आतिच्य सेवा तुम श्रूर-सिंह पहले मेरे इस धाम में जो आगये हो, ठहरो। रज्ञोरिषु तुम हो, अतिथि तो भी आज्ञो, सज रुटूँ ज़रा में वीर-साज से। निरस्न जो वैरी हो, प्रया है नहीं श्रूर्श्वीर-वंश में मारने की उसको; इसे हो तुम जानते, चत्रिय हो तुम, में कहुँ क्या और तुमसे ?"

यहाँ तक किय ने लक्ष्मण को मेद्यनाद का उपयुक्त प्रतिद्वन्हीं दिखाया है। किन्तु यहीं से उनके चिरत में कालिमा-लेपन करना आरम्भ कर दिया है। इसके बाद महाप्राण मेद्यनाद की उदारता और निर्माकता जैसी प्रशंसनीय है, "क्षुद्रमित" लक्ष्मण की कापुरुपता और नृशंसता वैसी ही निन्दनीय। लक्ष्मण ने प्रतिपत्ती की वीरोचित और न्याच्यप्रार्थना स्वीकार नहीं की। उन्होंने निरख दशा में ही उसकी हत्या दी। किये ने केवल वीरोचित औदार्थ्य और महत्व में ही लक्ष्मण को कापुरुप के समान चित्रित नहीं किया है, वरन शारीरिक वल में भी उन्हें शिद्य की अपेशा निकृष्ट कर दिया है। क्रुद्ध मेद्यनाद के द्वारा फेंके गये शक्ष-वंदा आदि पूजोपकरणों से भी आत्मरश्चा करने का सामार्थ्य उनमें न था। इसी लिए—

"\* \* \* महामाया ने सत्र को हटाया दूर, फैला कर हाथ यों— सोते हुए घालक के जपर से जननी मच्छड़ हटाती है हिला के कर-कक्ष ज्यों।"

इससे भी कवि को सन्तोप नहीं हुआ। जिस समय रिक्तहस्त मेवनाद लक्ष्मण पर सपटा उस समय भी देवास्त्र धारी लक्ष्मण का एकण करने के लिए देव-माया का प्रयोजन हुआ । मायादेवी के कौशल से मेघनाद ने देखा कि कालदण्डधारी यम, शूलपाणि महाकाल और गदाचकधारी विष्णु प्रसृति देव-गण उसके चारों और खड़े हैं। मन्त्रसुग्ध की भाँति वह निश्चल भाव से खड़ा होगया और उसी दशा में लक्ष्मण ने खङ्गाघात करके उसे धराशायी कर दिया । जिस दुर्जय दर्प से वह राम-रुक्ष्मण को तृण-तुल्य समकता था, उसके अन्तकालीन आतेंनाद से भी वह न्यक्त होता है। एक ओर इल्पियड के मुमूर्ष बीर हेक्टर का अभिसम्पात और दूसरी ओर रामायण के मेघनाद की भर्त्सना सिमाछित करके किव ने लक्ष्मण और विभीपण के प्रति मेघनाद की अन्तिम वाक्यावली की रचना की है। अन्त में जनक-जननी के चरणों का स्मरण करके मेघनाद ने आँखें सूँद लीं। राजसराज के पाप का प्रायश्चित्त रूप "छञ्चा का सरोजरिन" अकाल में ही अस्त होगया।

इस प्रकार इन्द्रजित का वध कि वा उसकी हत्या करके लक्ष्मण श्रीरामचन्द्र के समीप लौट काए। वर्णनीय विषय परिस्फुट करने के लिए ही कविजन उपमा-अल्ङ्कारों का प्रयोग करते हैं। दुर्भाग्य-वश मधुसूदन ने यहाँ पर जिन दो उपमाओं का प्रयोग किया है, उनसे लक्ष्मण का नर-इन्तापन और भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो जाता है। पहले उन्होंने ज्याच्री की अनुपस्थिति में ज्याच्च-शिशु को मारने वाले किरात से लक्ष्मण की उपमा दी है। उससे भी परितुष्ट न होकर निद्धितपाण्डवशिशुहन्ता, ज्ञाह्मण कुलाङ्कार, कापुरुष अश्वस्थामा के साथ उनकी तुलना की है। किन्तु इसके वाद हम देखते हैं कि रामचन्द्र उस नरवाती का अभिनन्दन करते हैं—

> ''धाया आज सीता को तुम्हारे भुजवल से हे भुजवलेन्द्र, तुम धन्यवीर-कुल में।''

इत्यादि ।

अभिनन्दन बहुत सुन्दर है; किन्तु लक्ष्मण ने जो अनुपम वीरत्व प्रदक्षित किया था, वह उन्हें अविदित न था। रामचन्द्र के इस अव्यधिक अभिनन्दन किये जाने पर, यदि उन्हें आत्मसम्मान का कुछ भी ज्ञान होता तो वे समम्मते कि बढ़े भाई उन पर व्यक्ष्यवृष्टि कर रहे हैं। जो हो, लक्ष्मण के हाथ से मेचनाद का वध कराना किन को अभीष्ट था सो प्रा हो गया। रामचन्द्र की सेना जयोखास करने लगी और सुन्नोत्यित लक्षापुरी वह विकट शब्द सुन कर चैंक उठी।

मेवनाद-वध का पष्ट सर्ग ही सारे काव्य में सबसे निक्कष्ट है।
मञ्जन्दन जिस कारण से इस सर्ग की इस प्रकार रचना करने के अम
में पड़े हैं, उसके विषय में दो एक बातें लिखी जाती हैं। पहला कारण
राचस-वंश पर उनकी अध्यधिक सहानुभृति है और दूसरा कारण
वार्ल्माकि को छोड़कर होमर को आदर्श रूप मान कर उसके अनुकरण
की चेष्टा है। राचस वीरों के वीरत्व ने मञ्जसूदन को ऐसा मुग्ध कर
दिया घा कि उनके प्रतिपची भी चीर हैं, इसे वे एक वार ही भूल गये
थे। उनका धार्मिक विश्वास भी उनके अम का एक कारण था।
जातीय धर्मा में विश्वास रहने से जो महापुरुपद्वय चिरकाल से हिन्दुओं
के हृद्याराध्य हो रहे हैं उन्हें वे इस रूप में चित्रित न करते। किन्तु
होमर का अनुकरण ही इस अम का सबसे मुख्य कारण है। महर्षि
वाल्मीकि का चिरत सिन्नवेश ऐसा सुन्दर है कि श्रीरामलक्ष्मण को

अंतुंख्य पराक्रमी वीर जानकर भी हम राज्ञसराज और मेघनाद को उनके अयोग्य प्रतिद्वन्द्वी नहीं मानते। किन्तु होमर का आदर्श भिन्न है। किंडस्टन ने होमर के विषय में कहा है कि प्रीकों पर उनका इतना पचपात था कि उन्होंने एक भी प्रसिद्ध प्रीक वीर का ट्रायवासियों से नाय्य युद्ध में वध नहीं कराया। पैट्रोक्टस को हेक्टर अवस्य मारता है; किन्तु विजय का प्रधान निदर्शन रूप उसके शव पर अधिकार करने में कोई समर्थ नहीं होता। ग्लैडस्टन ने लिखा है—

"It is a cardinal rule with Homer, that no considerable Greek Chieftain is ever slain in fair fight by a Trojan. The most noteworthy Greek, who falls in battle, is Tlepolemos; and sarpedon, who kills him, is leader of the Lycians, a race with whom Homer betrays peculiar sympathy. The threadbare victory of Hector is further reduced by the success of the Greeks in recovering the body of Patroclos."

क्षुद्रमित ट्रायनिवासी श्रीक वीरों को न्याय्य युद्ध में मारें अथवा अतिकम करें, इिलयड का किव इसे किसी तरह सहन नहीं कर सकता। जो हेक्टर अन्यान्य स्थलां पर महावीर के रूप में चित्रित किया गया है, वही जिस समय अपने प्रतिद्वन्द्वी आक्तिस के सामने आता है उस समय किव उसे विकलाङ्ग-सा चित्रित करता है। मधुसूदन के लिए होमर का अविकल अनुसरण करना सम्भव न था किन्तु जहाँ तक उनसे हो सका लक्ष्मण और मेघनाद के सम्बन्ध में उन्होंने पच्चपात किया। 'श्रुद्रनर' लक्ष्मण उनके इन्द्रविजयी महावीर को न्याय्य युद्ध में वध करें, किव के लिए यह मानों असहा था। इसी से उन्होंने लक्ष्मण को एक वालिका की अपेचा भी दुर्वल वना दाला। और सब स्थानों में लक्ष्मण भय-शून्य रहें साचात रहंदेव को भी युद्ध के लिए आहान करने में हिधा न करें, किन्तु मेवनाद को देखते ही एक साथ मन्त्रमुग्ध की भांति अवसन्न हो जाते हैं। मेवनाद के अखप्रहार की तो वात ही जाने दीजिए, उसके फेंके हुए शहुः, घंटा प्रभृति पूजा के सामान्य पदार्थों से, नहीं नहीं, उसके खाली हाथ के वार से भी आत्मरचा करने में वे असमर्थ हैं! नायक का गौरव घढ़ाने के लिए प्रतिनायक को भी गौरवयुक्त रखना पढ़ता है, जान पढ़ता है, मेवनाद-वध के किव को इस बात का भी स्मरण नहीं रहा है। आर्थ रामायण का अनुसरण करने से उसे इस अम में न पढ़ना पढ़ता। आर्थ रामायण के लक्ष्मण ने तस्कर की तरह घर में घुस कर निरस्न शतु की हत्या करना तो दूर, इन्द्रजित को अपने साथ प्रच्छन्न रूप से युद्ध करते देख कर उसे इसके लिए धिक्तार देते हुए कहा था—

"अन्तर्धान गतेनाजौ यत्वयाचरितस्तदा, तस्कराचरितो मार्गो नेप वीर निपेवितः। यया वाणपर्धप्राप्य स्थितोस्मि तव राचस, दर्शयस्वाद्यतं तेजो वाचात्वं किविकथ्यसे॥"

अर्थात् रणजेत्र में अन्तिहित होकर तू जो कुछ करता है वह चोरों के योग्य हैं, वीरों के योग्य नहीं। जैसे मैं तेरे वाण-पय में स्थित हूँ वैसे ही तू भी वैसा ही तेज दिखला; अनर्थ क वकता क्यों हैं?

रामायण में विणित रूक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध वर्णन पढ़कर शरीर रोमाञ्चित हो उठता है। किन्तु मधुसूदन शे पत्तपातिता और अनुकरणेच्छा ने ही उन्हें अपने अम के सम्बन्ध में अन्ध रक्खा छन्होंने बाबू राजनारायण वसु को लिखा था कि—''में ऐसी कठोर सावधानता से मेघनाद-वध की रचना कर रहा हूँ कि कोई फूँच स्सालोचक भी उसमें दोप न निकाल सकेगा।" सुतराम उनका यह दोप स्वेच्छाकृत नहीं । किन्तु स्वेच्छाकृत हो, या अनिच्छा-कृत हो, यह सर्ग उनके काव्य का सदैव कलङ्क होकर वर्तमान रहेगा।

## सप्तम सर्ग

अति मनोहर प्रभात-वर्णन के साथ मेघनाद-वध का सप्तम सर्ग भारम्भ होता है। लङ्का का गौरव-रित सदा के लिए अस्त हो गया है; किन्तु प्रकृति का भ्रूचेप भी उधर नहीं । दिनमणि सदा की भाँति उज्वल भालोक से संसार को उद्गासित करके उदित हुए हैं। कुपुम-कुन्तला पृथ्वी मोतियों की माला पहन कर पूर्व की ही भाँति हर्प से हैंसने लगी है। निकुञ्ज-समूह भी पहले की तरह विहङ्ग-कुल के कूजने से मुखरित हो उठा है। प्रकृति के सङ्गीत, हास्य और उछास में कभी परिवर्तन नहीं होता । पुत्रशोककातरा मन्दोदरी एवं पतिविरहविधुरा पतिवता प्रमीला किसी के दुःख में प्रकृति की सहातुभूति नहीं; प्रकृति का नियम ही ऐसा है । मेघनाद की मृत्यु का संवाद उस समय भी लङ्का में प्रचारित नहीं हुआ था । साध्वी प्रमीला अन्य दिवस की भाँति उस दिन भी सबेरे स्नान करके वेशविन्यास करने में प्रवृत्त हो रही थी। किन्तु क्या जानें, साध्वी के द्याथ का कङ्कण उसे कढ़ा मालूम होता था। कण्डमाला पहनते समय कण्ड में भी पीड़ा होने लगी। न जानें, कैसी एक अस्फट रोदनध्वनि उसके कानों में प्रवेश करके प्राणों को व्याकुल करने लगी। अधीर होकर वह वासन्ती सखी से—

"वोली—क्यों पहन नहीं सकती हूँ सिल, में आभूपण ? और नगरी में सुनती हूँ क्यों रोइन-निनाद दूर हाहाकार शब्द हा ! वामेतर नेत्र वार वार नाचता है क्यों ? रोये उठते हैं प्राण ! आलि, नहीं जानती आज में पड़ूँगी हाय ! कौन-सी विपत्ति में ? यज्ञागार में हैं प्राणनाध, तुम उनके पास जाओ, रोको उन्हें, युद्ध में न जावें वे शूरशिरोरल इस दुद्नि में । स्वामी से कहना कि पैरों पड़ रोकती है किक्करी।"

प्रमीला के चिरत की मधुरता के लिए मधुसूदन की हमने यथेष्ट प्रशंसा को है। सारे प्रन्य में, सर्वप्र ही, वे इस माधुरी की रचा करने में समर्थ हुए हैं। जो प्रमीला रावव के सैन्य समुद्र में कृदने से नहीं हरतो, बही दोई ऑन फड़कने से दर जाती है। भारतीय रमणी के लिए ये दोनों ही बातें स्वामादिक हैं। प्रमीला की तरह अतुल बीर्य्यवती के मुहँ से— ''कहना कि पैरा पड़ रोकती है किक्करी।"

यह एंक्ति कहला कर किय ने उसके स्वभाव का विनयमधुर भाव क्या ही सुन्दरता से परिस्फुट किया है। आधुनिक भारत में ममीला के समान रमणी के पाये जाने की सम्भावना नहीं; किन्तु भविष्य में यदि कोई वैसी कोमलतामयी वीराङ्गना उत्पन्न होगी तभी इस देश के नारो-हितेंपियां की आशा सार्थक होगी। पिद्मनी और दुर्गावती के देश के कविने अपने देश के लिए उपयुक्त और अति मनोहर चित्र अङ्कित किया है।

मेघनाद की मृत्यु का संवाद धीरे धीरे लङ्का में फैल रहा था; किन्तु इसे राचसराज को सुनाने का किसी को साहस न होता था। कैलास- धाम में महादेव मेघनाद की मृत्यु से विपण्ण हो रहे थे। भक्त की विपत्ति से भक्तवत्सल का हृद्य व्यथित हो रहा था। उन्होंने भगवती से कहा—

" \* \* \* \* त्रूल यह जो शुभे, देखती हो तुम इस हाथ में, हा ! इसके घोराघात से भी घोर होता पुत्र शोक है। रहती सदैव वह वेदना है, उसको हर नहीं सकता है सर्वहर काल भी। रावण कहेगा क्या स्वपुत्र-नाश सुन के सहसा सरेगा यदि रहतेजो दान से रचा में करूँगा नहीं सर्वशुभे, उसकी।"

इसके बाद महादेव ने वीरभद्र को छङ्का में जाकर राचसराज को कृद्र-तेज प्रदान करने की आज्ञा दी। वीरभद्र का छङ्का में आना और रावण के साथ साचात करना अत्यन्त गम्भीर भावादीपक है। महादेव के आदेश से—

> "भीयवली वीरभद्र च्योम-पथ से चला, प्रणत सभीत हुए च्योमचर देख के चारों ओर, निष्प्रभ दिनेश हुआ दीप्ति से होता है सुधांग्र ज्यों निरंश उस रिव की आभा से। भयद्वरी त्रिश्ल-छाया पृथ्वी पे आ के पढ़ी। करके गभीर नाद सिन्धु ने वन्दना की भीम भव-दृत की। महारधी राष्त्रसपुरी में अवतीर्ण हुआ शीघ्र ही, धर थर कॉंपी हेमलङ्का पद-भार से,

कॉपती है जैसे वृत्त-शाला जब उस पे बैटता है पविराज वैनतेय खड़के।"

महर्षि प्रणीत रामायण में इन्द्रजित के मरने पर सीता देवों को इननोयत राइसराज जिस प्रकार उन्मच और नृशंस की तरह चित्रित हुका है, मेदनाइ-वय में उसका चिन्ह भी नहीं। वीरभद्र के अविमीय से उंकेरर का इदय जाशा और उत्साह से परिपूर्ण हो गया। संयत-चित्त से उसने राचस सेनिकों को युद्ध के लिए सिजत होने को आशा ही। इवि में अपने स्वाभाविक मेंपुण्य से राचस वीरों की रणसज्जा का वर्णन किया है। प्रयम सर्ग में चित्राङ्गदा के साथ धातचीत करने में मधुसुदन ने राचसराज के चिरत का एक अंश मात्र प्रदर्शित किया है। सातवें सर्ग में मन्दोदरी के साथ धातचीत करने में उसका दूसरा अंश प्रदर्शित किया है। पहले सर्ग में राचसराज अनुतस और आत्मकानि से झानशून्य है। किन्तु सातवें सर्ग में उसका ज्यवहार दूसरे प्रकार का है। मेहनाइ-जैसे पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर भी वह स्थिर और संयत है। पुत्रशोककातरा मन्दोदरी को सान्त्वना देने के लिए वह कहता है—

" \* \* \* रचः कुलेन्द्राणि, हुला वाम हैं आज हम दोनों पर देव ! किन्तु फिर मी जीवित हूँ अब भी जो में, सो वस उसका बदला चुकाने के लिए ही ! शून्य गृह में लोट जाओ देवि, तुम, में अनीकयात्री हूँ, रोकती हो मुक्त को क्यों ? रोने के लिए हमें गृहणि, पढ़ा है चिरकाल \* \* \* \* \* \* लोट जाओ, जाऊँ में समर में, कोधानल क्यों यह बुमाईँ मथुजल से ?"

इस क्वयन से उसके हार्दिक भावों का अनुमान किया जा सकता है। राज्ञसों के प्रति उसके उत्साह वाक्य भी इसके वहुत उपयुक्त हैं। प्रथम सर्ग में युद्ध-वर्णन के साथ कवि ने एक नई घटना की उदावना की है। लङ्का-युद्ध में देव-गण की प्रत्यच सहकारिता आर्थ्य रामायण में नहीं । इल्पिड के इक्कीसर्वे सर्ग के अनुकरण पर कवि ने उसे मेवनाद-वध में सम्मिलत किया है। रामचन्द्र की सहायता के लिए देवराज इन्द्र, कार्तिकेय प्रसृति देवसेनानायकों को साध लेकर पृथ्वी पर आया है । इस ओर राचसराज और रघुराज दोनों ही तुमुछ युद्ध का आयोजन कर रहे हैं। इससे पृथ्वी देवी डर कर विण्णु की शरण में गईं। भक्तवत्सल भगवान ने पृथ्वी को रसातल जाने से वचाने के लिए गरुड़ को देव-तेज हरण करने की आज्ञा दी। महारुद्ध ने रावण को इसके पहले ही अपने तेज से पूर्ण कर दिया था। सुतराम् उसकी विजय अनिवार्य्य थी। बुम्मता हुआ दीपक जैसे चण भर के लिए पूर्ण प्रभा से प्रज्वलित हो कर अन्धकार-सागर में हूब जाता है, रावण का भाग्य-प्रदोप भी चिरनिर्वापित होने के लिये वैसे ही, सुहुर्त भर के लिए, प्रज्वलित हो उठा।

मेघनाद-वध के एक मात्र इसी सर्ग में युद्ध का चित्र अङ्कित पाया जाता है। रामायण में विणित शक्तिरोल का वृत्तान्त इलियल में विणित घटनाओं से मिला कर मधुसूदन ने इस सर्ग की रचना की है। पछ सर्ग में लक्ष्मण जैसे कापुरुष के रूप में चित्रित किये गये हैं, सप्तम सर्ग में उसका निदर्शन भी नहीं। इस सर्ग में नवयोवनदस सिंह-शावक के समान रण-चेत्र में स्थित लक्ष्मण का विक्रम देख कर विस्मित होना पड़ता है। लङ्केश्वर तुमुल युद्ध में, कार्तिकेय, इन्द्र, हन्मान और सुग्रीव प्रश्वित को पराजित करके लक्ष्मण के समाने पहुँच कर बज्रगम्भीर स्वर से कहता है—

🥴 अरे, इतनी देर में तू लक्ष्मण, क्या मेरे हाय आया है रण में रे पामर ? कहाँ है अब दृत्रहा वज्री ? कहाँ विहिध्वन तारकारि स्कन्द हैं शक्तिघर ? और कहाँ तेरा वह भाई है राघव ? सुकंठ कहाँ ? पामर, वता सुझे कौन ददावेगा इस काळासब रण में ? जननी सुमित्रा और कर्मिला षष्ट्र को तृ याद करले रे अब मरने के पहले ! मांस तेरा ट्रॅंगा अभी मांसलोभी जीवों को: रक्त-स्रोत सोख लेगी पृथ्यो इस देश की। कुत्रण में दुर्मीत, हुआ था सिन्धु-पार सू, चोर-तुल्य होकर प्रविष्ट रचोगेह में रहोरल तु ने हरा-जग में अमूल्य जो !" चित्रय वीर लक्ष्मण का प्रत्युत्तर भी इसके उपयुक्त है-"चत्रकुरु में है जन्म मेरा, कभी रण में रहोराज, काल से भी दरता नहीं हूँ में, फिर किस कारण दहाँगा भला तुम से ? क्रले जो साध्य हो सो, पुत्रशोक से हैं तृ च्याकुळ विशेष भाज, तेरा शोक मेटूँगा भेज तुझे तेरे उस पुत्र के ही पास मैं।"

इसके बाद रावण के साथ छद्मण का युद्ध-वर्णन पढ्कर, उन्होंने अचित्रय के समान मेघनाद की हत्या की है, इसका स्मरण भी हमें नहीं रहता । उनके अनुपम वीरत्व से हम मुग्ध हो जाते हैं । किन्तु वीरत्व, दिक्तम, इन्द्रं भी आज उनकी रचा न कर सका । देववल से वलवान रावण की शक्ति के आघात से लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े। महादेव के दादेश से लक्ष्मण का मृत शरीर छोड़ कर उल्लास पूर्वक राचसराज ने लक्षापुरी में प्रवेश किया।

सप्तम सर्ग की भाषा, उसका वर्णनीय विषय एवं उसकी आनुपिक्कि हटनाएँ, सभी सुन्दर हैं। वाबू रमेशचन्द्र दत्त ने इसी सर्ग को इस काव्य में सर्वोत्तम\* कहा है। किन्तु वीर रस के वर्णन के लिए यह प्रशंसनीय होने पर भी रामचन्द्र के चिरत के सम्बन्ध में किव ने पहले की हो तरह इसमें भी भूल की है। रामचन्द्र को रण चेत्र में देखकर रावण ने कहा है—

> "चाहता नहीं में आज सीतानाय, तुमको, एक दिन और तुम इस भव-धाम में जीते रहो, निर्भय, निरापद हो ! है कहाँ भनुज तुम्हारा वह नीच, झम्मसमरी ? सार्खेंगा उसे में, तुम अपने शिविर में छौट रघुश्रेष्ठ, जाओ। \* \* \* \* \*

काततायी शत्रु के इन गवित और व्यङ्गयपूर्ण वचनों पर द्विरुक्ति सात्र न करके रामचन्द्र वहाँ से हट गये। उनके समान महापुरुष के लिए यह बात कभी स्वाभाविक नहीं कही जा सकती। जिसने पत्नी के ससीस्व-नाश का प्रयासी होकर उनके मर्म में शेलाघात किया है और को उनके प्रियतम आता के प्राणनाश के लिए रक्तिपासु व्याझ के

Literature of Bengal, page 183.

<sup>\*</sup> The seventh book is in many respects the sublimest in the work, and perhaps, the sublimest in the entire range of Bengali Literature.

समान उसीकी ओर दौढ़ रहा है, ऐसा कौन है जो मनुष्य-हृदय लेकर उसके उचित दण्ड-विधान की चेष्टा करने से पराक्ष्मुख होगा ? रामचन्द्र के समान महापुरुप की बात जाने दीजिए, साधारण मनुष्य भी क्या ऐसी अवस्था में उदासीन रह सकेगा ? हम पहले ही कह चुके हैं कि मधुसूदन ने जब कभी रामचन्द्र की चर्चा की है तभी वे इसी प्रकार अस में पड़ गये हैं। उनके रामचन्द्र में विनय और कोमलता का अभाव नहीं; किन्तु कोमलता के साथ इदता का सामक्षस्य ही रामचन्द्र के चित्र का गौरव है, वे इस बात का विचार नहीं रख सके हैं। उनके रामचन्द्र प्रमाल का श्रेम को सुद्ध में भेजते समय रोने लगते हैं एवं आततायी शब्र को युद्ध में सामने पाकर भी उससे छढ़ने में विमुख रहते हैं। राम और लक्ष्मण के चरित के सम्बन्ध में मधुसूदन मेबनाइ-बध की रचना करते हुए विस अस में पड़े हैं, वह इसेशा उनके काव्य का कलक्ष होकर रहेगा।

#### अप्टम सर्ग

शक्तिरोलाहत वीर छक्ष्मण का पुनर्जीवनलाभ अप्टम सर्ग का वर्णनीय विषय है। रामायण की मूछ कथा विद्यमान रख कर कवि ने इसमें इल्चियड और दिवाइन कमेडी के कवियों का अनुसरण किया है। इस दिन के उस भयद्वर युद्ध की समाप्ति के साथ ही सूर्य्य अस्त हो गया था और रात्रि-समागम से रणक्तेत्र के चारों और सैकड़ों अग्निपुक्ष मज्बिलत हो रहे थे। छक्ष्मण के पार्श्व में रामचन्द्र मृतप्राय पड़े थे। उनके शोक में सब सैनिक शोकाक्कर थे। किव ने कुशलता के साथ अत्यन्त हृद्यद्वाविणी भाषा में, रामचन्द्र का शोकोच्छ्वास वर्णन किया है। किन्तु सीमातिरिक्त दीर्घ होने से उसका सौन्दर्य कुछ कम हो गया है। रामचन्द्र के समान सत्वगुणाश्रित पुरुष से हम शोक की अवस्था में भी अपेचाकृत दृढ़ता और संयम की प्रत्याशा रखते हैं।

कैलासघाम में भक्तवत्सला का हृदय रामचन्द्र के दुःख से दुःखित है। महादेव ने उनके उपरोध से साया देवी को लङ्कापुरी में भेजा। रामचन्द्र ने माया देवी के साथ प्रेतपुरी में जाकर राजा दशरथ से भेंट की और उनसे लक्ष्मण के जीवन-लाभ का उपाय अवगत किया । ये सब बातें मूल रामायण में नहीं; इसके कहने की आवश्यकता नहीं। इलियड के पष्ट सर्ग के अनुकरण पर किव ने इसकी रचना की है। वीरवर इनिस की तरह रामचन्द्र ने भी गभीर सुरङ्ग के मार्ग से प्रेतपुरी में जाकर अपने परछोकवासी पिता के साथ साजात किया है । इल्पिड के ञेत नगर के वाहर जैसा भीपणकाय कामरूपी सूर्ति-ससुदाय का वर्णन है, सेघनाद-वध के इस सर्ग में भी वैसा ही वर्णन है । इलियड-वर्णित "Acheron" आकिरन वा " Styx " यहाँ वैतरणी के रूप में और उसकी " Sybil " साइविल साया देवी के रूप में चित्रित की गई है। "Styx" के नाविक "Charon" कैरन के इनिस को मार्ग देने में असम्मत होने पर साइविल ने जैसे उसे अपना मायादण्ड दिखाया था, मायादेवी ने भी वैसे ही वैतरणी-रचक यमदृत को सार्ग देने में अनिच्छुक देखकर शिव का त्रिशूळ दिखलाया था। इतिस के समान रामचन्द्र ने भी अपने पूर्व-परिचित अनेक व्यक्तियाँ को प्रेतपुरी में देखा था । इन सब घटनाओं के अतिरिक्त कामुक नर-नारियों का अनृप्ति जनित दण्ड, वज्रनख मांसाहारी पिचयों का पापियों की आँतों को विदीर्ण करना और प्रेत-क्रिया हुए विना यमपुरी में जाने का निषेध आदि और भी अनेक वातें कवि ने पाश्चात्य .कवियों के कार्यों से लेकर अप्टम सर्ग में रक्खी हैं।

स्वर्ग और नरक-वर्णन पाइचात्य और प्राच्य दोनों देशों के कवियों को प्रिय लगता हैं। वर्जिल, दान्ते और मिल्टन प्रमृति अनेक पारचात महाकवियों ने इसके लिए प्रशंसा प्राप्त की है। उन्हीं के अनुकरण पर मधुसूद्रन ने मेघनाट्-वध में स्वर्ग और नरक के चित्र अङ्कित किये हैं। परलोक के अन्धकारगर्भ में जो बातें छिपी हैं उन्हें जानने के लिए स्वभावतः ही मनुष्य के हृदय में आकांचा उत्पन्न होती है। उसीकी पूर्ति के लिए, जान पड़ता है, स्वर्ग और नरक के अस्तित्व की कल्पना की गई है। स्वर्ग पुण्यवानों के पुरस्कार और नरक पापियों के दण्ड पाने का स्थान है, यह विश्वास भी उस कल्पना का एक वड़ा क़ारण है। किन्तु मनुष्य समाज के ज्ञान की जितनी ही उन्नति होती है उतना ही इस कल्पना पर लोगों का विश्वास कम होता जाता है। पाराडाइज़ लास्ट की जिस नरक-वर्णना ने एक समय मिल्टन के समकालीन पण्डितों को भीत और विस्मित कर दिया था वह इस समय विद्यालय के घालकों को केवल कौतुक-जनक ज्ञान पढ़ती है। गन्धकाप्तिसय किं वा तुपारहृद्पूर्ण नरक के दिन चले गये, इस समय कुछ और ही बावस्यक है। कहते हैं, किसी ईसाई धर्मप्रचारक ने श्रोताओं के हृद्य में किसी प्रकार नरक का डर उत्पन्न न होते देख कर कहा था कि नरक ऐसा स्थान है कि वहाँ समाचार पत्र नहीं होते। वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर मेघनाद-वध का अष्टम सर्ग असार कल्पना के सिवा और कुछ न होगा; किन्तु पाठकों को स्मरण रखना होगा कि मधुसूदन ने कोई वैज्ञानिक बन्ध नहीं लिखा, पौराणिक काव्य लिखा है।

मधुस्द्रन ने स्वर्ग और नरक दोनों का वर्णन किया है। किन्तु नरक-वर्णन की अपेचा स्वर्ग-वर्णन में उन्होंने अधिक पारदिशता प्रदर्शित की है। उनका स्वर्ग दूसरे स्थानों पर जैसा काम्य वस्तुओं के उपभोग का स्थान मात्र है, इस स्थान पर भी वैसा ही है, निष्काम, धार्मिक पुरुपों की शान्ति और उन्नति का चेत्र नहीं। मनुष्य के छिए पृथ्वी क्षौर स्वर्ग दोनों ही उपभोग्य हैं। इसिलए वे सर्वत्र, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक में भी, इन्द्रियपरिवृष्टि की सामग्री खोजते हैं। इन्द्रिय सुख ही साधारण मनुष्य के सुख की चरमसीमा है। मधुसूदन इसी चिर-प्रचलित और सर्व जनव्यापी संस्कार के परे नहीं जा सके हैं। इसी कारण उनके स्वर्ग में उपभोग्य सामग्री का ही आधिक्य है। किन्तु जो सुख इन्द्रिय जनित नहीं, एवं उस असृतपुरुप में मझ होकर देव-गण निस स्वर्ग का उपभोग करते हैं, मधुसूदन के स्वर्ग में उसका उल्लेख भी नहीं पाया जाता। उनके नरक-वर्णन में वीभत्त रत की ही प्रधानता है। उनके नारकीय दृश्य दिवाइन कमेदी ( Divine comedy ) के नरक-वर्णन की भाँति हमें भीत और स्तम्भित नहीं करते, हमारे हृदयों में वीभत्स रस का ही उद्दीपन करते हैं। मधुसूदन ने इस सर्ग में वर्णना-नेपुण्य और कविशक्ति प्रदर्शित करने में कसर नहीं की; किन्तु इसारी राय में स्वर्ग और नरक-वर्णन के वदले वे और किसी विषय में अपनी कवित्वशक्ति और अपना परिश्रम लगाते तो वह अधिक फल्प्रद होता । मेघनाद-वध उन्नीसवीं शताब्दो की रचना है, इसी लिए हम पुेसा कह रहे हैं; यदि कवि पौराणिक युग में उत्पन्न होता तो इसके कहने की आवश्यकता न होती। ऐसा होता तब तो स्वर्ग और नरक-वर्णन के लिए जान पढ़ता है, मेघनाद-वध एक महापुराण के रूप में परिणत होता ।

# नवस सर्ग

जो विषाद-सङ्गीत मेघनाद-वध के प्रथम सर्ग में शुरू हुआ था वह नवम सर्ग में समाप्त हो गया। बहुत छोग इस काव्य को वीर रस- प्रधान ही सममते हैं; परन्तु वास्तव में वीर रस की अपेचा करण रस की ही इसमें प्रधानता हैं। इसे पढ़ने पर पाटकों के हदय में स्वायी रूप से जो भाव उत्पन्न होता है उसके बनुसार इसे करण रस प्रधान कहना ही युक्ति-सङ्गत है। राचसों के परिजनों की बॉखों से जो अधुधारा प्रवाहित होती है, वह उनके वीर-हदय की शोणित-रेखा को घो डाउती हैं। हाहाकार में युद्ध का कोठाहरू द्व जाता है। बहुत छोग मधुस्-दन को वीर रस का ही वर्णन करने में हुश्छ सममते हैं; किन्तु अशोक बनवासिनी, मूर्तिमती विरद्ध-च्यथा-रूपिणी जानकी और श्मशान-शय्या पर स्वामी के पद-पान्त में बेठी हुई नवविधवा प्रमीला का चित्र देख- कर कोन कहेगा कि मधुस्दन केवल वीर रस के ही कवि हैं? मधुस्दन के अपने जिल के जीवन की भाँति उनका मेचनाद-वध भी करण रसा- समक है।

जिस कराल रजनी में, लक्षा के रणतेत्र में, माई का मृत शरीर गोद में लिये रासचन्द्र बेंठे थे, लक्ष्मण के प्रनर्जीवन-लाम के साथ ज्ज्ञा संवरा हुआ था। उस समय उनकी सेना का आनन्द-कोलाहल, समुद्र के कल्लोलनाद को भी पराजित करके, शोक के मारे पृथ्वी पर पड़े हुए राजसराज रावण के कानों में प्रविष्ट हुआ। उसने, मन्त्री से, लक्ष्मण के पुनर्जीवन का संवाद सुना। पुत्रघाती शञ्च का मर कर भी न मरना पुत्र-शोक से भी अधिक मर्मभेदी होता है; किन्तु उस मर्मभेदी संवाद से इस वार रावण मूर्व्छित नहीं हुआ। संसार की सब आशाएँ लक्ष हो जाने पर निराशा ही मनुष्य को आशा प्रदान करती है। राजसराज आज उसी निराशा से आशान्वित है। उसके भाग्य-दोप से जब स्वयं काल ही अपना धर्मा भूल गया तब उसे आशा कहाँ ? उसने समक्त लिया कि राजसों का गौरव-रिव सचसुच हमेशा के लिए अन्धकार से आहत हो गया। इन्छ-गौरव पुत्र का प्रेतकर्मा सम्पन्न करने की इच्छा से उसने अपने मन्त्री को रामचन्द्र के समीप मेज कर एक सप्ताह के लिए सन्धि की प्रार्थना की। उदार हृदय रामचन्द्र ने दुदे व-प्रस्त शञ्च की यह विनती मान ली। यह विषय आर्थ्य रामायण में नहीं। इलियड के आदर्श पर मधुसूदन ने इसकी कल्पना की है। किन्तु इलियड के किव जिस दृश्य की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, मेचनाद-वध के किव ने उसे प्रदर्शित करने का सुयोग प्राप्त किया है। भारत-लल्लना पति के पद-प्रान्त में बैठकर बहुधा किस सहास्य बदन से चितानल में अपने शरीर और प्राणों की आहुति दे देती थी, साध्वी प्रमीला के चितारोहण से किव ने इसे प्रदर्शित किया है। भारतीय सहगमनप्रया और प्रीस देशीय अन्त्येष्ट कियाकालीन समर-सज्जा, दोनों को सिलाकर किव ने इस अंश की रचना की है।

तीसरे सर्ग की आलोचना में कहा जा चुका है कि जो प्रमीला चिरत के मनोहारित्व की उपलिध करना चाहें वे नवम सर्ग पढ़ें। क्षमशानिश्यता प्रमीला की विपादमूर्ति देखे विना तीसरे सर्ग की उस रणरिङ्गणी मूर्ति की गम्भीरता का अनुभव नहीं हो सकता। ऐसा चित्र दुर्लभ है। किव के वर्णन कौशल से वह कल्पना जिनत दृश्य प्रत्यच की भाँति हमारे नेत्रों के सामने आ जाता है। रुष्का का समुद्रकूलवर्ती वह समशान, उसी क्षमशान में अश्रुपूर्णलोचनी रचोवालाएँ और उनके पीच में निष्यमा शशिकला की भाँति प्रमीला हमें प्रत्यच-सी दिखाई देती है। यही क्या वह प्रमीला है? मत्तमातिङ्गनी की भाँति दर्प-पूर्वक जो एक दिन राधव के सैनिकों को दलित करके पतिपूजा के लिए लङ्का में प्रविष्ट हुई धी, यही क्या वह प्रमीला है ? प्रमीला की वे रणप्रिया सिक्याँ, वह भीपण समर-सजा और वह अग्नि-शिखा-स्वरूपिणी बढ़वा

आज स्मशान भृमि में भी उसके पीछे पीछे आई हैं। किन्तु प्रमीला की वह विद्युखता-सदशी प्रभा आज कहीं है ? प्रमीला के मुख में वाक्य नहीं, अधरों पर हास्य नहीं, नयनों में ज्योति नहीं। उसके ललाट में सिन्दूर विन्दु है, कण्ड में पुण्पमाला है, हायों में सधवा के चिन्ह हैं। वह पति के पद-प्रान्त में यैठी है—

"मौनव्रत धारण किये है विद्य-वद्नी, मानों देह छोड़कर उड़ गये प्राण हैं पति के समीप, नहीं पति है विराजता; वृचवर सुखे तो स्वयंवरा टता-वध् सुखती है आप। \* \* \*

किन्तु क्या केवल प्रमीला की दशा में ही ऐसा परिवर्तन हुआ हैं ? जिस रावण ने देव, नर, सभी को पराजित करके प्रत्रघाती शहु को प्राण दण्ड दिया था, उस दिन की वह रोमाञ्चकारी घटना पाठकों को याद है। राजसनाय नवोदित दिवाकर की भाँति, सोने के पहियाँ वाले रय में वैठ कर लङ्का के पुर-द्वार से बाहर निकल रहा है, वह दृश्य कैसा नुन्दर और कैसा विस्मयजनक है। कवि ने लिखा है—

"पुष्पक में वैठा हुआ रचोराज निकला, घूमें रथ-चक्र घोर घर्चर निनाद से उगल कृशानु-कम, हींसे हम हर्ष से; चौंघा कर आगे चली रलसम्भवा विभा, जपा चलती है यथा आगे उष्णरिक्त के, जब उद्यादि पर एक चक्र रथ में होता है उदित वह । देख रचोराज को रचोगण गरना गभीर-धीर नाद से।" उसकी रुद्रतेजोमयी सूर्ति देखकर—

'भागी रघु-सेना वन-जीव यथा देख के निद्रकल नाग भागते हैं कर्ष्व श्वास से;

किं वा जब वज्रानलपूर्ण घोर नाद से
भीमाकृति मेघ उड़ता है वायु-पथ में,
देख तब जैसे उसे भागते हैं भय से
भीत पशु-पची सब ओर !\* \*"

और आज इसशान भूमि में एक दूसरा ही दृश्य है—
"निकला पद्मल निशाचरेन्द्र सुरथी
रावण,—विशद वस्त-उत्तरीय धारके,
माला हो धतूरे की गले में यथा शस्भु छे;
चारों ओर मन्त्रि-दल, दूर, नत भाव से
चलता है। मौन कर्नुरेन्द्र आर्द्रनेत्र हैं;
मौन हैं सचिव, मौन अन्य अधिकारी हैं;
रोते हुए, पीछे पुर-वासी चले जाते हैं
धालक, जरठ, युवा नर तथा नारियाँ।

सिन्धु के किनारे सब मन्द मन्द गति से चलते हैं, ऑंसुओं से भींगते हुए तथा हाहाकार-द्वारा देश पूर्ण करते हुए।"

\*

सौआव्यलक्ष्मी प्रियतम प्रस्प के लिए एक दिन में ही ऐसा परिवर्तन क्या सम्भव है ? किन्तु विधाता की लीला कौन समम्म सकता है। राचसराज की अवस्था कहने से नहीं जानी जा सकती, वह अनुभव पो ही समम्म में आ सकती है। ( परन्तु परमेश्वर ऐसा अनुभव किसी को न करावे-अनुवादक )

वर्णना के गुण से मेघनाद-वध का यह अंश सर्वोत्तम सुनिपुण चित्रकार की चित्ररचना के उपयुक्त है। उसी सागरकूलवर्ती -इमशान में मेघनाद और प्रमीला का पवित्र शरीर भस्मीमृत करने के छिए चन्दन की चिता तैयार हुई धी। आछुलयित छुन्तला, कृतस्नाना साध्वी ने परिधेय अलङ्कार एक एक करके उतार कर सिवयों को वॉट दिये। इसके बाद फूलशया की भाँ ति चिता पर चढ्, प्रफुछ मुख से पति-पद-प्रान्त में वह वैठ गई। कण्ठ और केशपाश में फूल-माला शोभित है। चिता के चारों ओर राज्ञस-वीर ऑखों में ऑसु भरे हुए खड़े हैं। प्रमीला की सङ्गिनी सिखयों के हाहाकार से वह स्थान प्रति-ध्वनित हो रहा है और इन सब के धीच में त्रिभुवन विजयी राचसराज पापाणमृति वना हुआ खड़ा है। यह दृश्य कितना गम्भीर, कितना हृद्यभेदी है ? मेघनाद-सदश पुत्र एवं प्रमीला-सदश पुत्रवधृ को चितामि में आहुति देने के लिए वह आया है। उसके मन के भाव नया वर्णन करके वताये जा सकते हैं? चितारोहण करने के पूर्व प्रमीला की अपनी सिखयों से विदा लेने की वार्ते एवं परलोकगत वीर पुत्र को सम्बोधन करके रावण का वह मर्म्मभेदी विलाप सुनकर पापाणहृदय मनुष्य भी गद्गद हो जायगा । ऐसा स्वाभाविक और हृदयदावक विलाप धृहत ही विरल है। चिता पर चढ़ने के पहले प्रमीला कहती है—

"प्यारी सखियो, हो, आज जीव-हीहा-होक में पूरी हुई मेरी जीव-हीहा ! दैत्य-देश को तुम सब होट जाओ ! और सब बातें ये कहना पिता के चरणों में । तुम वासन्ती,

\* \* \* \* \*

मेरी जननी से कहना कि इस दासी के
भाग्य में लिखा था जो विधाता ने, वही हुआ !
दासी को समिपत किया था पिता-माता ने
जिनके करों में, आज सङ्ग सङ्ग उनके
जा रही है दासी यह; एक पित के विना
गित अवला की नहीं दूसरी जगत में।
और क्या कहूँ में भला ? भूलना न मुक्त को,
तुम सब से है यही याचना प्रमीला की।"

विधात:, अभागे रावण को क्या यही सुनाने के लिए जीवित रक्खा था ? इसके सामने रामचन्द्र के शाणित शरों की तीक्ष्णता क्या चीज़ हैं ? वाणी से हृद्य के भाव प्रकट करने की शक्ति उसमें न थी अथच आत्मसंयम की चमता भी वह न रख सका। धीरे धीरे पुत्र और पुत्र बधू की चिता के सामने जाकर बोला—

"सेघनाद, आशा थी कि अन्त में ये आँखें में मूँ दूँगा तुम्हारे ही समन, तुम्हें सौंप के राज्य-भार, पुत्र, महायात्रा कर जाऊँगा ! किन्तु विधि ने हा !—कौन जानता है उसकी लीला ? भला, कैसे उसे जान सकता था में ?— भङ्ग किया मेरा सुख-स्वम वह आज थों! आशा थी कि रचःकुलराजसिंहासन पे देखकर तुमको ये आँखें में जुड़ाऊँगा, रचःकुल-लक्ष्मी, राचसेश्वरी के रूप में वाँई ओर पुत्र-बधू ! व्यर्थ आशा ! पूर्व के पाप-वश देखता हैं आज तुम दोनों को

इस विकराङ काल-शासन पे ! क्या कहूँ ? देखता हूँ यातुषान-वंश-मान-भानु में थाज चिर राहु-प्रस्त ! की थो शन्भु-सेवा क्या यत कर में ने फल पाने के लिए यही ? कैसे में फिर्स्ट्रेगा—सुझे कीन वतलावेगा— कैसे में फिर्ल्गा डाय ! शुन्य रुद्धा घाम में १ र्तूगा सान्ध्वना क्या में तुम्हारी उस माता हो, कान बतलावेगा मुझे हे वस्त ? पृछेगी मन्दोद्दी रानी जब कह यह मुक्तसे-धुत्र कहाँ मेरा ? कहाँ पुत्र-वध् मेरी है ? रवःइङराज, सिन्धु-तीर पर दोनों को किस सुख-सङ्ग कहो, छोड़ तुम नाये दी ?' किस सिस से में उसे जाके समकार्ज गा-कहके स्या उससे हा ! कह हे स्या उससे ? हा सुत, हा बीर श्रेष्ठ ! चिररणविजयी ! द्याय बधू, रहोलिह्म ! शवण के भार में विश्वि ने किसी है यह पीड़ा किस पाप से हारू ण ?"

राजसरात के अपराधी होने में सन्देह नहीं। उसका अपराध मी निस्सन्देड असामान्य था। किन्तु किन ने उसके प्रायक्षित का जो वर्णन किया है वह भी उस अपराध से कम नहीं। नवम सर्ग के पुत्र-क्रोक से कातर राष्ट्रसराज को देखने से उसका अपराध भूळ बाता है और इसकी दुरवर्या पर सहानुभृति प्रकट करने की इच्छा होती है। पहले कहा जा खुका है कि रावस-अंश पर सहानुभृति उत्पन्न करना अन्यकार का प्रधान छहे श है। किन का जो छहे श है वह इस सर्ग सें अफल हुआ है। राजण के मोर निहेपी भा छसके इस दु:ल में अंख्रि रहाचे विना न रह सकेंगे। शीरं-जर्जरित राजसराज के न्यवहार में किन में भानवहदय का एक गृह तत्व भी दिललाया है। पडले सर्ग की आलोचना में उसकी चर्चा की गई है। मनुष्य कितना ही अपराची दर्धों न हो, वह बहुधा अपना अपराध नहीं समसता। विधाता के न्यायदण्ड से दिण्डत होने पर ही आर्तनाद करके नह कहा करता है—"विधातः, किस अपराध पर कुझे मू यह दण्ड देता है!"

इस समय भी रावण यही कहता है---

" \* \* \* ० रावण के भाल में विधि ने लिखी है यह पीड़ा किस पाप से ?"

इस प्रकार आत्मवछना ही मानव-प्रकृति का धर्म है। किन्तु राजस-राज आत्मवछक और अलंबमां हाने पर भी अपने इप्टदेव में भिक्तपरावण है। उसके समसेदी धार्तनाद ने कैटालपुरी में सकतत्सक का हृदय व्यक्ति चर दिया। उन्होंने मेवनाद और प्रभीका को खपने समीप लाने का भादेश अग्निदेव को दिया। हरस्मद रूपी अग्नि के स्पर्श से चिता जल उठी। स्वदेशवस्तक, पितृ-मातृ-भक्त, वीर मेवनाद एवं पतिगतप्राणा पतिज्ञता प्रभीका का भौतिक शरीर देखते देखते अस्म हो गया। किन्तु उन दोनों की क्षमर आत्माएँ दिन्य देह धारण करके, देव-स्थ में देठ का, उद्ध्वकोक को चली गई। विस्मित दृहावासियों ने इस दृश्य को प्रस्था देखा। चितास्थल पर एक अति सुन्दर सठ बनवाया गया। चिता-भरम समुद्र में डाल दो गई और चिताभूमि गङ्गावल से घो दी गई। हसके वाद- "स्तान कर सागर में लौटा जब कहा को राचस-समूह आई सॉसुऑं की धारा से, मानॉ दरामी के दिन प्रतिमा विसर्व के; सात दिन-रात कहा रोती रही शोक से!"

कि ने लायु-जाल के साथ खपना काल्य आरम्म किया सा जीर नायु-जाल के साथ ही उसे पूरा किया। वीरवाहु के शोक से सातर राजसराज के भार्तनाट से प्रंच भारम्म हुआ या भीर प्रमीला के जितारोहण से समास हुआ। इसका भादि, मध्य और भन्त सभी विपाद से पूर्ण है। इसीसे हम कहते हैं कि वीर रस की अपेना करूग रस की ही इसमें प्रधानता है।

अय साधारण तौर पर इसके गुज-दोप के विषय में दो एक वार्ते कह कर यह समालोचना समाप्त की जायगी।

किसी किसी को राय में मेवनाद-वद्य का प्रधान दोष यही हैं कि—"इसनें प्रण्यवानों की अवेचा पाषियों का चित्र अधिक इन्नल रूप में वित्रित किया गया है। ईंगलेंड के किन मिल्टन ने जैसे होतान वा पापपुरुप को ही अपने कान्य का नायक चनाया है, महुन्दुन ने भी वैसे ही राम-लक्ष्मण को होड़ कर पापाचारी रावण और उसके परिवार को हो अपने कान्य का नायक-नायिका बनाया है। पापाचारों के प्रति जय किन की इतनी सहातुभृति है तब नीति की बोर दृष्टि रख कर विचार दृष्टे से सहस्त्र गुण होने पर भी उसका कान्य निन्द्रनीय है।" ये वातें कुछ अंदा में सच हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। किन्तु हमारी राय में पापी पर सहातुभृति रखते हुए भी मचु-सूदन ने पाप से कभी सहातुभृति नहीं दिखलाई। जिस असदाचार के लिये राजसराज साधु-समाज में गुगाई है, किन ने कहीं भी बसका

समर्थन वहीं किया। उल्टा उन्होंने पद पद पर यही प्रदर्शित किया है कि वह धारसवज्ञक **या और उसोके पापाचार के** फळ **से राच**स-बंग का सर्वनाश हुआ है। सेघनाइ-वध पढ़ कर किसी के मन में रावण दे अनुचित कर्म्स का जनुकरण या समर्थन करने की प्रवृत्ति नहीं हो सबती। एक कोर हम छोग जैसे राचस-वंश का ऐश्वर्यं, सोभाग्य पाहुवल एर्ट रूप-गुण देख कर विस्मित होते हैं, हूसरी ओर वैसे ही यसको भविमृएयकारिता का शोचनीय परिणाम देख कर संप्रस्त और छपद्दिष्ट होते हैं । सुतराम् बुरे द्रष्टान्त का समर्थन करने से जो अनिष्ट का सम्भावना हो सकती है, मेघनाइ-चघ से उसकी छोई छाराङ्का नहीं । धन, मान, गीरव, घाहुवल, और ह्प्टदेव की प्रगाद भक्ति होने पर भी पापाचार के फल से सतुष्य का कैसा परिणास हो सकता है, इस ाय्य में उसका बहुत सुन्दर वर्णन है। यह ठीक है कि इसमें पापाचारी राएसराज को स्वयं कोई दण्ट नहीं दिया गया है; किन्तु ६ण्ड और च दते किसे हैं ? मेचनाद के समान पुत्र और प्रमीका के समान पुत्र-पपु हो चितानक में समर्पंग करके रावग नो होश पाता है, रामचन्द्र के पाणों से हृदय निदीर्ण होने पर क्या वह उससे अधिक होरा भोग दरता ? "धर्म की जय, धधर्म की पराजय" जब सेवनाद-वव कान्य का रपदेश और परिगाम है तब राचतराज के कपर कवि की सहा-हुर्भात रहने पर मी— नीति की जोर दिए रख कर विचार करने हे— ह्रसके हारा किसी जनिष्ट की जाशहा नहीं की जा सकती।

विसी किसी का कहना है कि—'किव ने सब अपने काव्य में यायों को अपेका अनायों का ही अधिक प्रजात किया है तब यह कमी जातीय समादर का पात्र नहीं हो सकता। मेवनाद-वध जातीय समादर का पात्र होगा या नहीं, इसका विचार भावी पीदी ही करेगी। किन्हु खनायों के अपर सहानुभृति रखने के कारण एम मधुसूदन की प्रशंसा ही करेंगे। रामायणकार महिंप ने श्रांस के प्रिस खुग में जन्म प्रहण किया था, उनके प्रन्य में छसी के छपयुक्त भाव प्रतिविग्यित हुए थे। एस समय भी बनायमें पर कार्यों का विहेप था। वैदिक ऋषियों के विश्वास निश्वास में बनायमें पर को विप छद्गीरित हुआ था, रामायण में इसीकी बांशिक काभिन्यांक पाई जाती है। मधुसूदन ने जिस युग में बन्म लिया है, उनका प्रन्य उसीके अनुरूप है। एस समय बार्य और जाता पूर्व जित भाव नहीं। इस समय बार्य भीर बनायमें पर ही इस समय बार्य और बनायमें पर ही इस समय छोगों को सहानुभृति पाई जाती है। इस दशा में मधुसूदन का उद्योग सवैधा समयोगयोगी है। इसीलिए, जान पहला है, भविष्य में वे शिवक आदर के अधिकारो होंगे। सच तो यह है कि महिंप ने एक पहलू दिलाया है, मधुसूदन के द्वारा इन दोनों का सामञ्जस्य दिलाया जायगा। ( तथास्तु )

#### सतासत

नेधनाद-वध कान्य को जितनी अनुकूछ और प्रतिकूछ आलोच-नाएँ निकली हैं, इन सबका संग्रह किया जाय तो एक यहुत बढ़ा प्रन्थ बन जाय। जिन लोगों ने पहले इसके निषय में निपरीत सत प्रकट किया था उनमें से बहुतों ने बाद में उसे बदल दिया है। नीचे कित्विपय बिहानों के अभिसत उद्धृत किये जाते हैं।

# सहाकाच्य किंवा एपिक

साहकेल सपुसूदन दत्त ने मेघनाद-वघ को महाकाव्य माना है—
''वोर रस सम्र सहा गीत आज गाऊँगा ।''

यह एक्ति लिख कर उन्होंने रुपट कह दिया है कि ने महाकान्य लिख एहें हैं। हमारे आलङ्कारिकों ने महाकान्य के जो लिख दिये हैं ने एसमें चटित नहीं होते; परन्तु मेघनाद-वध के टीकाकार

# श्रीयुत ज्ञानेन्द्रमोहन दास

एले पश्चिमीय ढंग का महाकान्य (Epic) मानते हैं। उन्होंने छिला है, श्रीक पण्डितों छे मतानुसार एक असाधारण एवं महोच और गुरु गम्भीर विषय न होने से भी एपिक कान्य छिला जा सकता है। दृष्य कान्योचित आख्यान वस्तु एवं नाटकीय चीत छेकर खिल का आरम्भ है। एपिक के छेखक को कथावस्तु के छिए पर पर पर एतिहास के अनुकरण की भी आवश्यकता नहीं। पौराणिक आख्यान, खना ति एवं छोकिक संस्कार अनेक समय एपिक में नाधक होते हैं,

इसमें सन्देह नहीं। परन्तु किन इन सबकी एक साय खेजा नहीं कर सकता । कारग, एपिक का आख्यान और उसके चरित्र स्वदेशीय होने ही चाहिए। परान्तर में इतिहास के साथ एपिक का सम्बन्ध सर्यमुळक होने पर भी कवि ठतने यथेच्छ कल्पना निश्रित करके सम्पूर्ण कयामाग अरने इच्छानुसार जिल सकता है । एपिक-वर्णित चित्र ऐतिहातिक होने पर भी ठनमें इतिहास-वर्णित वार्ते भले ही न हों; किन्तु ऐसी असाधारण चमता और ऐसी महोच गुणावळी उनमें मवस्य होनी चाहिए, जिसके साय छौकिक संस्कार जिहत हों। सच हो या झुठ, जो कुछ घटित हो चुका है उसका यथायय वर्णन करना पुषिक का रुवम नहीं, किन्तु घटनाओं में कोई ऐसी वात अवस्य होनी चाहिए जो अमृतपूर्व, चिरविस्मयकर, चिरगौरवमय और हृदयो-न्मादक हा; जो कवि को वस्तुतः मतवाज्ञा बनादे और अनिर्वचनीय दैवशक्ति से अनुप्राणित कर दे। कवि उस घटनावली का अवलस्वन करके कल्पना के राज्य में भ्रमण करे, उसके चर्म-चक्ष यन्द हो जायँ मौर उसकी अन्तर िष्ट खुल जाय, हृदय-क्रवाट खुळ जायँ, वह स्वर्ग, मत्यें और पाताल के जितने ही दृश्य देख कर भानन्द से छनमह हो। जाय कौर एपिक के पृष्ठों पर अपनी कल्पनाओं की छूनि सिद्धित करे। वह ऐतिहासिक कथा छिखने नहीं बैठता, किन्तु कल्पना के रद्भमञ्ज पर जो जो घटनाएँ अभिनीत होती देखवा है, उन सबको टाकरण स्वरूप ब्रहण काके रसभावात्मक एक अभिनव दृश्यकाव्य की रचना करता है। कवि की कल्पना और चरित्रों के विकास करने की शक्ति पर एपिक का उत्कर्ष पूर्व स्यायित्व भवलिवत रहता है। महा पण्डित एरिस्टाटल ने भाख्यान वस्तु की भपेचा काव्यानंत-र्गत चरित्र-चित्रण को ही प्रधानता दी है। वे कहते हैं, यदि विश्व

का नाटकीय अभिनय न हो सो एपिक केवळ इतिहाल किंवा खद्भुव रुपन्यास में परिणत हो जाता है।

मेघनाद्-षध काव्य में प्राच्यमहाकाव्यों के छच्ण न मिछने पर भी एपिक के छपरिछिखित छच्णों का समावेश होने से वह प्रतीष्य सहाकाव्य एपिक की श्रेणी के अन्तर्गत आ नाता है। श्रीयुत चानेन्द्रमोहन दास की यही शय है।

इखी सम्बन्ध में

श्रीयुत ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर

की राय है—प्रासद अँगरेज़ी भारुद्धारिक Hugh Blair ने छिखा है—िकसी सहदनुष्टान की प्रवृत्ति छरना एपिक काव्य का लामान्य लज्जा है। मनुष्य की पूर्णता के सम्यन्ध में इम लोगों की क्लाना की वृद्धि करना किंवा हम छोगों के बाश्चर्य भयवा भक्ति-भाव का उद्दोक करना ही एपिक का उद्देश हैं। वीरोचित किया-क्छाप एवं छन्गत चरित-चित्रण के बिना यह कभी सम्भव नहीं । क्यों कि मनुष्य सात्र उन्नत चरित्र के ही पन्नपाती और अक्त होते हैं। जिस रचना से वीरत्व, सत्यनिष्ठा, न्याय, विश्वस्तता, वन्धुत्व, धर्म्स, ईश्वर-मिक उदारता प्रभृति कँचे भाव जित उउवल रूप में वर्णित होकर हमारे सनश्रञ्जां के समच था जायँ और इस प्रकार सञ्जनों के शक्ति हमारी प्रोति थाकृष्ट हो, छनके सङ्खल्प और सुल-दुःख में हम कोगों की ख्रुष्टता और समता ख्रुन्न हो, हमारे मन में कोकहित-प्तर घदार भावों का आविर्भाव हो, इन्द्रियकछिषत, हीन कार्यों की चिन्ता दूर होकर हमारे सन निर्मल हों एवं छन्नत और नीरोखित मह-एनुष्ठान में योग देने के लिए हमारे हृदय अभ्यस्त हों, नही रचना ष्पिक काव्य कही जा सकती है।

विशेष रूप से भालोचना करने पर एपिक काष्य तीन भागों में विभक्त करके ऐसा जा सकता है। प्रयमतः कान्यगत विषय किंवा कार्य के सम्बन्ध में, दितीयतः कर्ता किंवा पात्रों के सम्बन्ध में भीर निस्तियतः कवि के भारत्यान और वर्णना के सम्बन्ध में।

प्रिक-कितागत कार्या के तीन छत्रण होने आवस्यक हैं— कार्य एक हो, महान हो और उपादेय हो।

हमारे भारुङ्गारिकों ने महाकान्य के जो रुचण दिये, हैं वे ठीक इसी प्रकार के नहीं हैं तथापि उनके दिये रुचगा से किसो प्रकार यूरोपीय -एपिक का सार मर्म्म निकाझा जा सकता है। किन्तु हमें एपिक की दृष्टि से मेबनाद-वध कान्य पर विचार करना चाहिए।

पहले देखा जाय कि मेघनाद-वय का कार्य्य एक है या नहीं। सारिस्टाटल कहते हैं, कार्य की एकता एपिक काव्य के लिए नितान्त प्रयोजनीय है। क्योंकि घटनाएँ परस्पर लग्यमान एवं एक उहरेश की सिद्धि के लिए उन्मुख होने पा उनसे पाठकों का जितना मनोरक्षन हो सकता है दतना इधर उधर विचिप्त और परस्पर निरंपच घटनाओं के वर्णन से क्मी नहीं हो सकता। आरिस्टाटल और भी कहते हैं, यह एकस्व एक जन मनुष्य के कार्य-कलार में बद्ध होने से ही न चलेगा, कथवा किसी निर्दिष्ट काल की घटना का वर्णन कर देना ही यथेए न होगा; किन्तु रचना के विषय में ही एकस्व रहना आवश्यक है। सब बड़े बड़े एपिक कार्यों से एकस्व की ही उपलिख होती है। इटली में इनियसों का वाससंस्थापन— वर्जिल के काब्य का विषय है। उसके काव्य में यही हदेश माद्योपान्त जाज्यस्थान है। अदिसी का क्कास मी इसी प्रकार का है। अपीत् यूलिसिस का स्वदेश में प्रस्था-गमन और प्रनर्वात ही सत्ता है। एकियस का कोध और

नदुक्त फलाफल ही इलियड कान्य का विषय है। अकिस्तानों से लेखसकेम का उद्दार देसों के और स्वर्ग से आदम का विषया है। इन सब कान्यों में क्या की एकता सिद्धन के कान्य का विषय है। इन सब कान्यों में क्या की एकता सिद्धन के कान्य का विषय है। इन सब कान्यों में क्या की एकता सिद्धण भाव से रचित हुई है। किन्तु मेचनाद-वध में मेचनाद का वध खाधन किंवा शिक्तिलाहत लक्ष्मण का पुनर्जीवन-लाभ हुन दोनों में से कौन-सा कान्यगत विषय है, यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि कवि ने सेचनाद-वध-साधन करके ही अपने कान्य की समासि नहीं की है। उसके बाद भी लक्ष्मण के शक्तिरेक की घटना लाई गई है और रामचन्द्र को नरक-परिक्रमण कराकर बहुत सी वालें न्यर्थ बढ़ाई गई है। अत्य आरिस्टाटल के मतानुसार इस कान्य में कार्य्य की एकता का विल्वण न्यावात हुआ है।

हितीयतः देखा जाय कि मेद्यनाद-न्नध में वर्णित कार्या वृहत् जोर महत् है या नहीं। कार्य के बृहत् और महत् होने पर उनीके साथ उस कार्या के कर्जा अर्थात् नायक का भी महाराक्ति सम्पन्न महापुल्प होना स्त्रयं सिद्ध है। किन्तु किन ने राम किया उद्मण को अपने कान्य का नायक न काके रात्रण और मेद्यनाद को नायक के रूप में निर्जाचित किया है। इसने उसके कान्य के महत्व और गौरव की विशेष हानि हुई है। रात्रण किंदा इंद्रजित पाशन वीरत्त के ही आदर्श हैं। किन्तु जिस बीरत्त्र के साथ जमा, द्या, न्याय, वात्सल्य और भक्ति मिश्रित रहती है उसी वीरत्त्र गुण से भूषित उन्नत चरित्र महापुल्प ही महा जन्य के नायक हो सकते हैं। मेद्यनाद-त्रध कान्य का नायक कीन है, यह कान्य के नाम मात्र से हम नहीं जान सकते। प्योंकि मेद्यनाद-त्रध नाम से मेद्यनाद भी इसका नायक हो सकता है

सकते हैं। उप असल नायक किस स्थान पर पहचाना जा सकता है ? एस स्थान पर, जहीं र्काव मेधनाद और लक्ष्मण को एक साय सामने काता है। किन्तु उस स्यान पर कवि ने लक्ष्मण को चोर की तरह यज्ञागार में प्रविट कराका उनने अन्याय पूर्वेक, निरस्त्र, सेवनाद की हरया कराई है और मेघनाड़ को उदारता और वीरता से भृपित करके नायक रूप में चित्रित किया है। छद्दमग जोत कर भो हारे और मेधनाद हार कर भी जीत गया । कौन कह सकता है कि इस विषय में क्वि को पूरी स्वाधीनता होनी खित है—जिसे चाहे वह नायक बनाले कौर अपने पात्रों को जैसा चाहे चित्रित करे। इस विपय में Blair ने को कुछ दहा है वह धहुत ठीक है। वे कहते हैं, सब पात्रों को सर्चातत्र किया नाय, ऐसी वात नजों; स्थान विशेष में असम्पूर्ण चरित्र, और यही क्यां, पापिष्ठ चरित्र की भी अवतारणा की जा सकती है। हिन्तु जो काव्य के केन्द्रस्थल हैं, उन नायकों के चरित्र पढ़कर जिसमें पाठकां के सन में घुगा और अवज्ञा का उद्देक न होकर विस्मय. शीति और भक्ति हा संचार हो, इस भाव से रचना करना कवि का पुनानत कर्वच्य है। विशेषवः मधुसुद्दन के लिए यह दोप अत्यन्त अमार्डनीय है। जरनी चोज़ जो जिस तरह रखना चाहे, उसको कोई नहीं रोक सकता। किन्तु जिस वस्तु पर एक मात्र कवि का अधिकार नहीं, जो सारे भारतवर्ष की सम्पत्ति है, उसे अस्तन्यस्त करने का उन्हें वया अधिकार ? मूळ प्रन्य में जो चरित्र रुवल रूप में चित्रित हैं उन्हें कवि और भी उन्नत रूप में अद्भित करें, इसकी उन्हें पूरी स्वाधीनता है; किन्तु उन्हें हीन करने का उनको क्या अधिकार है ? विशेषकर जो प्रत्येक भारतवात्री के खादर के शाधीर—चिराराध्य देवता हैं-- स्न ही राम-छक्ष्मण को हस प्रकार हीन करके दिवलाना एया सहदय जातीय कवि को रिचत है ? राम-ह्समण के रहते हुए सेवलाद को किसा तरह नायक नहीं किया जा सकता—महाकाव्य के लिए रिपयुक्त इतने महन्द्रित रामायण में क्या, महाभारत को छोड़ कर हंसार के किसी काव्य में पाये जायँगे कि नहीं, इसमें सन्देह है ! रुन्हें छोड़ कर रावण और मेवनाद का नायक वनाया जाना तो कोई छाई ही नहीं रखता।

चित्र-चित्रण में मधुस्द्न ने विशेष निपुणता नहीं दिखाई ।
एनका रावण भी वीर और विलासी है एवं मेघनाइ मा वीर और
विलासी है। भेद हतना ही है कि एक पिता है, दूसरा पुत्र । सारे
काव्य में प्रमीला का चिरित्र ही ऐसा है जो विशेष निपुणता के साथ
धिद्धित किया गया है । देव-देवियों का चित्र-चित्रण करते समय
सधुस्दन ने बहुधा एनके गारभार्थ्य की रचा नहीं की। अतएव देखा
धाता है कि मेघनाद-वध का कार्य्य महान होने पर भी तस्सम्पर्कीय
पात्रों के चिरित्र का महत्व वैसा अच्छा नहीं विकसित हुआ । ऐसा
चृहत्कार्य्य सम्पादित करने के लिए जिस सरंजाम की धावश्यकता होतो
है वह इसमें यथेए है, इसमें सन्देह नहीं। स्वर्ग, मध्य और पाताल से,
बड़े बाहम्बर के साथ उसका आयोजन किया गया है। सरंजाम और
धाशल का मेवनाद-वध में अभाव नहीं; परन्तु असलो चीज़ चरित्र के
सहत्व का विकास—जो महाकाव्य का जीवन है— वह कहाँ ?

अन्त में देखा जाय कि मेचनाद-वध आख्यान और वर्णना के विचार से छपादेय है या नहीं। काव्यगत कार्ट्य वृहत् और सहत् होने से ही छपादेय हो सकता है, यह बात नहीं। कारण, एक सात्र साहस के काम कितने ही वीरोचित क्यों न हों, नीरस और विरक्षि- काक भी हो सकते हैं। किन्तु कविवर माइकें अमधसूदन एक ने अपने

कार्य में विचित्र विषयों की अवतारणा करके, देव-देवी प्रमृति अलीकि सामग्री लाकर, दो एक सुन्दर प्रकरी (Episode) प्रवित्त करके एवं जिसे एपिक कान्य का ए ट प्रवन्ध (Intrigue) कहते हैं,—वह नायकों को विश्व-वाधा—सप ययास्थान प्रयुद्ध करके, अपने कान्य को एक प्रकार से विशेष उपादेय बना दिया है। जो हो, अनेक दोष रहने पर भी सेवनाद-वध कान्य सुस-पाट्य है, इसमें सन्देह नहीं। विचित्र घटना और भावों के समावेश एवं असिज्ञाचर छन्द के गुण से इतना बड़ा प्रन्य पढ़ कर हमें छान्ति नहीं होती. उज्जा आमोद उत्पन्न होता है।

इसी सम्बन्ध में

### श्रीरवोन्द्रनाथ ठाकुर

ने जो कुछ लिखा है, नीचे, धोड़े में, एसका सार दिया जाता है—
एपिक को लोग साधारणतः मारकाट का ज्यापार समसते हैं।
जिसमें युद्ध नहीं, वह एपिक कैसा ? हम लोग जितने एपिक देखते हैं,
सब में दुद्ध का चर्णन है, इसमें सन्देह नहीं। परन्तु इसीसे ऐसी
प्रतिज्ञा कर पैठना ठोक नहीं कि युद्ध छोड़कर यदि कोई एपिक लिखे
लो हम उसे एपिक हो न समस्तें। क्या लेकर एपिक काज्य लिखने
का धारम्म हुणा ? कवि एपिक क्यों लिखते हैं ? इस समय के कवि
जैसे—''लाओ, एक एपिक लिखा जाय" कह कर सास्वती के साक्ष्म पहले से ही बन्दोबस्त करके एपिक लिखने बैठ जाते हैं, प्राचीन
कवियों में ऐसा 'केशन' न घा।

भन में जब एक नेगवान अनुभव का उदय होता है, तद किंदि इसे गीत कान्य में प्रकाशित किये बिना नहीं रह सकते। इसी प्रकार मन में जब एक महत्र व्यक्ति का उदय होता है, सहसा उन्ह

युक महापुरुप कवि के बल्पनाराज्य पर अधिकार आ जमाता है. महुच्य-चिरित्र का उदार सहस्व मनश्रञ्जओं के सामने अधिष्ठित होता है, तब उसके उन्नत भावों से उद्दीत होकर, उस परम पुरुष की प्रतिमा अतिष्ठित करने के लिए, कवि भाषा का मन्दिर निर्माण करते हैं। उस मिन्द्र की भित्ति पृथ्वी के गमीर अन्तर्देश में रहती है, और -उसका शिक्षर मेघों को भेदकर आकाश में छडता है। उस मन्दिर में जो जितमा प्रतिष्ठित होती है, उसके देवभाव से सुन्ध और उसकी पुण्य किरणों से अभिभृत होकर, नाना दिग्देशों से आ-आकर, छोग उसे प्रणास करते हैं। इसीको कहते हैं सहाकाव्य । सहाकाव्य पढ़ दर हम उसके समय की यवार्थ सन्नित का अनुमान कर सकते हैं । एस समक सकते हैं कि उस समय का उचतम आदर्श क्या था। किस वस्तु को उस समय के लोग महत्व देते थे। हस देखते हैं, होमर के समय में शारीरिक वल को ही वीरव्व कहते थे, 'शारीरिक पळ का ही नाम था सहस्व। बाहुवलद**स** एकिलिस ही इलियड का नायक हैं और युद्ध-वर्णन ही उसका आघोपान्तं विषय ं हैं। और, हम देखते हैं, वाल्मीकि के समय में धर्म-वरू ही -यथार्थं महत्व गिना जाता था । केवल मात्र दाम्मिक बाहुवल उस समय १ण्य समका जाता था। होमर देखिए—एङछिस का औद्धव ं पुंकिलिस का बाहुवल, पुकिलिस की हिंखाप्रवृत्ति; और रामा-यण देखिए-एक भोर सत्य के अनुरोध से राम का आस्मत्याग, एक ओर प्रेम के अनुरोध से लक्ष्मण का आत्मत्याग, एक ओर न्याय के अनुरोध से विभीषण का संसारत्याग। राम में भी युद किया था; किन्तु युद्ध की घटना उनके सम्पूर्ण चिरित्र को न्यास नहीं कर बैठो, वह उनके चरित्र का एक सामान्य भंश मात्र है। इससे

प्रमाणित होता है कि होमर के समय में यल ही धर्म माना जाता धा और वाहमीकि के समय में धर्म ही यल माना जाता था। जात्व देवा जाता है कि किव अपने धपने समय के रचतम आदृर्श की हहना से रचेजित होकर ही महाकाव्य की रचना करते हैं और हसी उपलग्न में घटनाक्रम से युद्ध की अवतारणा होती है; चुद्ध-वर्णन के लिए ही महाकाव्य नहीं लिखे जाते।

िन्तु आजकळ जो महाकवि होने की प्रतिज्ञा करके महाकाव्य ि अते हैं, ने युद्ध को ही महाकाव्य का जीवन जानते हैं। राशि राजि कर्दश शब्दों का संग्रह करके एक युद्ध का आयोजन करने से ही सहाकाव्य किलने में प्रयुत्त होते हैं। पाठक भी उस युद्धवर्णन शांत्र को महाकाव्य मानकर उसशा आदर करते हैं।

मेघनाइ-वध को हम इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकते।
महाकारण में एम सर्वत्र हो कवित्य के विकास की प्रत्यासा नहीं कर सकते। कारण, किसी पड़ो रचना में सर्वत्र समधाव से प्रतिभा प्रस्कु-दित हो ही नहीं सकती। इसोलिए हम महाकारण में सर्वत्र चरित्र-द्वित हो ही नहीं सकती। इसोलिए हम महाकारण में सर्वत्र चरित्र-द्वित हो ही नहीं सकता है; किन्तु चरित्रों का मेरुइण्ड कहीं ? किस सटल वचल का वाश्रय लेश वे चरित्र दण्डायमान हैं ? जो एक महान् चरित्र महाकारण के विस्तोण शक्य के मध्य भाग में पर्वत की भाँ ति कैसा हो ठठता है, जिसके शुश्रतुपार छलाट पर स्वर्ण की किरण प्रतिकलित होती हैं, जिसके श्वरतुपार छलाट पर स्वर्ण की किरण प्रतिकलित होती हैं, जिसके श्वरतर्ग्ह भान्नेय आन्दो- खन के कारण सारे महाकारण में मृतिकम्प उपस्थित हो जाता है, वही कान्नेकी विराट मृति मेघनाद-वध में कहीं दिखाई देती हैं ? महा-

काच्य में एक महत्वरित्र होना चाहिए और उसी महत्वरित्र का एक सहस्कार्य, सहद्वुहान होना चाहिए।

होन, श्रुद तस्कर को तरह, निरस्न इन्द्रजित का वध करना टायवा प्रमान से अधीर होकर छद्दमण को मिकिशेडाहत करना ही वया महाकाव्य को वर्णनीय विषय हो सकता है ? मेहनाद-वध काव्य में हम नहीं जानते, किस स्थान पर वह मूळ ठद्दीपनी मिक्त है जो किसी को महाकाव्य लिखने के लिए स्वतः प्रवृत्त कर सकती है । सेएनाद-वध काव्य में घटना का महस्व नहीं, कोई महद्दुष्टान नहीं, वैसा महत्तरित्र भी नहीं। कार्य देखकर हो हम चरित्र की कल्पना कर सकते हैं। जिस स्थान पर महद्दुष्टान नहीं, वहीं किसके सहारे महत्तरित्र रह सकता है ? मेहनाद-वध के पात्रों में अनन्य साधारणता गहीं, अमरता नहीं। उसका रावण अमर नहीं, उसके राम-छद्दमण समर नहीं और उसका मेघनाद भी अमर नहीं। ये कोई हमारे सुख-दुःख के साथी नहीं हो सकते, हमारे कार्यों के प्रवर्तक-निवर्तक नहीं हो सफते।

जिस प्रकार इस इस दृष्यसान जात में निवास करते हैं, इसो प्रकार एक और सदृष्य जगत, प्रकृषित भाव से, इसारे चारों ओर एइता है। पहुत दिनों से, पहुत से कृषि सिक कर इसारे इस सदृष्य दगद की रचना करते था रहे हैं। इस यदि सारतवर्ष में जन्म व केकर आफ्रिका में जन्म देते तो जैसे इस एक स्वतन्त्र प्रदृति दे दोग डोते वैसे ही यदि इस वाल्मीकि, व्यास प्रमृति के कृष्यस्य-इगद् से जन्म न केकर सिन्चदेशीय कृष्यस्यात में जन्म देते सो इम भिन्न प्रकृति के लोग होते। इसारे साम किसने लोग श्रदृष्य भाव से उहते हैं; इसे इस सदैव जान भी नहीं पाते। निरन्तर इनका क्रमोन पक्यन सुन कर हमारा मतामत कितना निर्दिष्ट होता है, हमारे कार्यं कितने नियन्त्रित होते हैं, हमें हम जान भी नहीं सकते—समभा भी नहीं सकते । इन्हों तम अमर सहचरों को सृष्टि करना महाकृति को काम है। माइकेट मष्टस्दन दत्त ने हमारे इस क्रवित्वजगत में कितने जद नृतन स्विव्यासियों को भेजा है ? यदि नहीं भेजा है तो हनकी जिस रचना को महाकृत्य कहा जाय ?

एक यात और है—महस्त्रन यदि महचरित्र की नृतन सृष्टि नहीं कर सके तो किस महरक्ष्यना के वरावर्ती होकर ने दूसरे के द्वारा निर्मित महचरित्र का विनाश करने में प्रमुत्त हुए ? उनका कहना है— "I despise Ram and his rabble." अर्थात् हम राम को और उनके आततायी दक को तुच्छ समकते हैं। यह उनके छिए प्रशंसा की वात नहीं। इससे यही सिद्ध होता है कि दे सहाकाव्य की रचना के योग्य किन नहीं। महत्व देख कर उनकी कराना उन्तेजित नहीं होती। अन्यथा किस हृदय से वे राम को खियों से भी अधिक भीर लोग को सोग कीन करते ? देवताओं को कोपुरुपों से भी अधम और राचलों को देवताओं से भी उत्तम दनाने! (इत्यादि)

मेवनाइ-वध महाकाव्य है या नहीं, हस विषय में जपर जो कुछ उद्धुत किया गया है, उसके निर्णय का भार पाठकों पर है। पाठक देहीं। कि को छोग हमें महाकाव्य नहीं मानते वे भी मधुसुदन की कवित्वयक्ति के कृायल हैं। मेघनाद-वय चाहे महाकाव्य किंवा एपिक का महदुदेश सिद्ध न कर सकता हो, किन्यु वर्णना-गुण में वह अपने किंव को महाकिंद कहळाने का अधिकारी क्षवश्य बनाता है। वह अहने पाठकों को ससी प्रकार क्षतेनित कर सकता है जिस प्रकार एक सहाकवि की रचना कर सकती है। वह उसी प्रकार किलगा-मिभृत, चिकत, स्तिरभत, कौतूहजी और अप्रत्यच को प्रत्यच क्रता है जिस प्रकार कोई सहाकाव्य कर सकता है।

रवीन्द्र वावू के एक लेख का भागय जगर दिया जा जुका है। इसके पूर्व उन्होंने मेघनाद-वध के विषय में एक लेख भीर लिखा था। उस समय उनकी अवस्था बहुत छोटी—केवल पन्द्रह वर्ष की—धी। उस लेख के विषय में अपनी प्रवीण वयस में उन्होंने स्वयं लिखा है—"जिस समय अन्य चमता अल्य रहती है उस समय आवात करने को—आचेप करने की—चमता विशेष तीह्म हो उठती है। मैंने भी इस अमर काव्य के जपर नसरावात करके अपने को अमर करने का सर्वापेना सुलम उपाय सममा।"

परवर्ती काल में अपने ''साहित्य'' नामक निवन्ध में रवीन्द्र बावू ने सेघनाद-वध के विषय में जो कुछ लिखा है, नीचे उसका अनुवाद भी दिया जाता है—

"यूरोप से भावों का एक प्रवाह आया है और स्वभाव से ही वह हमारे मन पर आधात करता है। इसी प्रकार के धात-प्रतिघात से हमारा मन जाग उठा है, यह बात अस्वीकार करने से अपनी वित्त-वृत्ति पर अन्याय करना होगा। इस प्रकार के भावों के मिलन से एक ज्यापार उत्पन्न हो रहा है—इन्छ समय के बाद उसकी मूर्ति स्पष्ट देखने का अवसर आवेगा।

यूरोप से धाये हुए नूतन भावों के संघात ने हमारे हृदय को सजग कर दिया है, यह बात जब सच है, तब हम उससे लाख विद्युद्ध रहने की चेष्टा क्यों न करें, हमारा साहित्य कुछ न कुछ नूतन मूर्ति धारण करके इस सत्य को प्रकाशित किये दिना न रह

सकेगा । टीक रुसी पूर्व पदार्थ की प्रनरावृत्ति क्षव किसी प्रकार नहीं हो सकती—यदि हो तो रुस साहित्य को मिथ्या और कृत्रिम कहा जीवगा ।

मेघनाइ-चय काच्य में केवल छुन्दो नन्य और रचना-प्रगालों में ही नहीं, उसके भीतरी भावों और रसी में भी एक अपूर्व परिवर्तन पाया जाता है। यह परिवर्तन आस्मिवस्ट्रित नहीं। इपमें एक विद्रोह है। किवि ने छुन्द की वेदी काट दो है और राम-लक्ष्मण के विषय में हमारे सन में यहुत दिनों से की एक वैधा हुआ भाव चला आ रहा था, स्पर्टी-पूर्वक उसका शासन भी तोढ़ दिया है। इस काव्य में राम-लक्ष्मण की अपेचा रावण और मेघनाद बढ़े बन गये हैं। जो धन्मी-भीहता सर्वदा, कीन कितना अच्छा है और कीन कितना छुरा, केवल सूक्ष्म भाव से इसीका परिमाण करके चलती है, उसका स्थान, दैन्य और लात्मिनग्रह आधुनिक किव के हश्य को स्पर्श नहीं कर पाता। वह स्वतः स्फूर्त शक्ति की प्रचण्ड कीला के बीच में सानन्द दोध करता है।

इस शक्ति के चारों ओर प्रभूत ऐश्वर्ष है; इसका हर्म्य-शिखर मेवा का मार्ग रोकता है; इसके रथ-रथो-अरव-गां से पृथ्वी कम्पायमान होती है; यह रपद्दा द्वारा देवताओं को अभिभृत करके अप्ति, वायु और इन्द्र को अपने दासक में नियुक्त करता है; जो कुछ चाहती है रसके लिए यह शक्ति शाख का, शख की वा और किसीकी वाधा मानने के लिए तैयार नहीं। इतने दिनों का सिखत अअ-भेदो ऐश्वर्य चारों ओर नष्ट अष्ट होकर धूलिसाद हुआ जाता है, सामान्य भिलारी राधव' से युद्ध करने में उसके प्राणिक उनकी माताएँ घिकार देकर रो रही हैं, फिर भी जो अटल शक्ति, सयद्वर सर्वनाश के बीच में वैठी हुई भी, किसी प्रकार हार नहीं मानना चाहती, कवि ने उसी धर्मदोही, महादम्भ के पराभव होने पर, समुद्रतोरवर्ती इमशान में, दीर्घ निश्वास छोड़ कर, अपने काव्य का उपसंहार किया है। जो शक्ति अस्पन्त साववानता पूर्वक सव किसीको मान कर चलती है, मन हो मन उसकी अवज्ञा करके, जो शक्ति स्पर्दा पूर्वक किसीको नहीं मानना चाहती, विदा के समय खाव्यव्ह्मी ने अपनी अश्रु सिक्त माला उसीके गले में पहना दी है।

यूरोप की शक्ति अपने अझुत आयुध और अपूर्व ऐश्वर्य्य के लिये पार्थिव महिमा की चोटी पर खड़ी होक्स आल हमारे सामने ट्याविर्मृत हुई हे—उसका विद्युत्विच्व चन्न हमारे नत मस्तक के जपर से घन घन गर्जन करता हुआ चल रहा है; इसी शक्ति-स्तवगान के साथ आधुनिक काल में रामायणी कथा के एक नये वाँधे हुए तार ने भीतर ही भीतर स्वर मिला दिया है, यह किसी व्यक्ति विशेष के ध्यान में आया ? इसका देशव्यापी आयोजन हो रहा है—दुर्वल होने के अभिमान के कारण इसे हम स्वीकार न करेंगे; कह कर भी पद पद पर स्वीकार करने के लिए बाध्य हो रहे हैं,— इसीलिए रामायण का गान करने जाकर भी इसके स्वर की हम खेपेना नहीं कर सकते।"

# मौलिकता

सधुकरी इत्पना का आह्वान करते हुए मधुसूदन ने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर क्रिया है कि अन्होंने भिनन भिन्न कवियों के सन रूपी सुसनों से अपने पाठकों के लिए ससु का सङ्गहरू किया है। पश्चास्य कवियों का बहुत अच्छा अध्ययन उन्होंने किया था। इस कारण उनके काव्य में, स्थान स्थान पर, उनका अनुसरण दिखाई पढ़ता है। वाक्नीकि, व्यास, कालिदास और भवभूति की अपेचा होमर, मिल्टन, टैसो, वर्जिल और ट्रान्ते का उनके काव्य में अधिक प्रभाव पाया जाता है।

सत्तर में मेवनाद-वध का भाकार प्राच्य है, किन्तु उसका प्रकार प्रतीच्य है। मेघनाद-वध के टीकाकार श्रीयुक्त शानेन्द्रमोहनदाल मे लपने टीका की भृमिका में मधुसूदन के अनुकरण के क्कड़ नम्ले दिये हैं, वे यहाँ छह त किये जाते हैं—

महसूदन रामचन्द्र को वहाँ 'देवकुलिय' कहते हैं, वहाँ होमर का 'Favoured of the gods' लिखना याद आता है लीर वहाँ इन्द्र की वे 'कुलिशमहारी' कहते हैं वहाँ Cloud-compelling Jove' की याद आती है । उनका "अअमेदी शेंक-शङ्क" "heaven-kissing hill" एवं 'अन्तरस्य विक्रम' मिल्टन के "inly" की याद दिलाता है। "साँप फुफकारते हैं कुनतल अदेश में" पढ़ कर वर्जिल का "Snake-locks" और दसी का hissing snakes for ornamental hair" स्मरण हो आता है। जब वे कहते हैं कि 'हा ! ऐसे—सुमन जैसे मन में भी शोक क्या होता है पिनष्ट" तब वर्जिल के "Can such deep hate find place in breasts divine" अयवा मिल्टन के "In heavenly spirits could such perversion dwell?" पर ध्यान जाता है। "होगा आज जगत आरावण आराम वा" कहना कालिदास के "सरावणमरामं वा जगदधित निश्चितः" का अनुदाद साल्टम होता है। इसी तरह "ईकुर का दुव छेद हाला फूळ-

दल से<sup>च</sup> यह पंक्ति पढ़ कर कालिदास की 'धुवं स नीलोसलपत्र धारया घासीलतां छेत्तु मृपिन्थीयस्थीत '' यह पंक्ति याद आती है।

"प्राची का सुवर्णद्वार फूल-इन्न की सबी कमल-करों से कड़ जगा जब खोलेगी"

इसे पढ़ कर होमर प्रभृति महाकवियों के व्यवहृत भावचोतक वाक्यों की याद आती है। मिल्टन ने लिखा है—

> "Now morn, her rosy steps in the eastern clime Advancing, sowed the earth with orient pearl."

हन सब पातों से इन्न लोगों की राय में मेवनाद-वध कि की मौजिक रचना नहीं। परन्तु क्या मौजिकता का यही ठनण है कि को कुन्न भी जिला नाय उसमें किसी दूसरे लेलक की झाया भी कहीं स पढ़ने पावे। इस कसोटी पर कसने से संसार के कितने किन सौजिक कहे जा सकते हैं? तब तो मिस्टन, शेक्सपियर, कालिदास और सबसूति भी मौलिक किन नहीं कहे जा सकेंगे। परन्तु वात ऐसी नहीं। सामबी एक ही होती हैं, किन्तु कोई इससे मन्दिर बनाता है, कोई स्तूप, कोई ससजिद बोर कोई गिरजा। एक में दूसरे की छोबा भी पढ़ती हैं, इसने उनकी मौलिकता नष्ट नहीं होती। देवा यही जाता है कि निर्माता अपना स्वातन्त्र्य रचित रख सका है या नहीं। विचारना पढ़ी चाहिए कि हज़ारों के बीच कारीगर का अपना व्यक्तित्व प्रकाशित होता है या नहीं। स्थापत्य शिल्प के विषय में को बात कही जा सकती हैं, चित्र-शिल्प के विषय में भी बही बात कही जा सकती हैं। सब शिल्पों के सम्बन्ध में जो बात है, साहित्य-शिल्प के सम्बन्ध में भी वह घटित होती हैं।

प्राचीन कवियों को आदर्श रूप में ग्रहण करने से मौलिकता नष्ट नहीं होती, किन्तु उनका अन्य अनुकरण करने में कृतित्व नहीं। उनकी करवना और उनके भाव का अपहरण करने में अपयमा है; किन्तु जो पुराने को नया बना सकते हैं, इधर उधर फैड़ी हुई सामग्री एकत्र करके टसमें प्राण-प्रतिष्ठा कर सकते हैं, सामान्य को छेकर ससामान्य रक्ता कर सकते हैं, जो नवीन आशा, नृतन भाषा, नए उत्साह और अभिनव कौशल से जातीय जीवन में नव प्रवाह का संचार कर सकते हैं, सन्हींको जगत के महाकवियों के साथ अपनी प्रतिभा एवं मीलिकता का मुक्डट धारण करने का अधिकार है। मधुसूदन के 'राम-रावण' वाल्मीकि के नहीं, उनके 'हर-पार्वती' कालिदास के नहीं, उनकी 'प्रमीला' काशीरामदास को नहीं, और भी किसी दूसरे की नहीं, उनकी 'सीता' न वाल्मीकि की है व मवभूति की। जिस काव्य के लिए वे बहुत से कवियों के प्रशी हैं, वह वास्तव में उन्हीं का है, और किसी का नहीं। वह उनकी अचय

कीर्ति है। महाराज यतीन्द्रमोहन ठाकुर, हाफ्टर राजेन्द्रलाल मित्र भौर वावृ राजनारायण वसु ने, एक वार, "कविमनसुमन से सञ्च हरणकारोष्ट मधुसूदन की मौलिकता के विषय में कहा था—

"Whatever passes through the crucible of the author's mind receives an original shape."

अर्थात् अन्यकार के रासायिनिक मस्तिष्क से जो कुछ भी निर्गत होता है, वह मौलिकरूप प्राप्त कर लेता है ।

मधुमूदन के जीवन-चरित्र-छेलक श्रीयुत योगीन्द्रनाथ वसु ने इस विषय में लिखा है कि—''जो लोग मेघनाद-वध की मौलिकता में सन्देह करते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि छुड़ मृत जोवों के कङ्कालों से अस्थि-सङ्ग्रह करके एक अभिनव चीव की सृष्टि करना जैसा कठिन काम है, अन्यान्य कार्व्यों से भाव सङ्ग्रह करके एक नवीन कार्व्य की रचना करना भी वैसा ही है। प्राच्य और प्रतीच्य कार्व्यों के भाव इस समय भी तो अक्षुण्ण—महासमुद्र की भाँति—मौजूद हैं, किन्तु कीन कह सकता है कि एक जन सधुसूदन के उत्पन्त हुए विना और एक मेघनाद-वध कान्य लिखा जा सकता है।"

### जातीयता

किसी किसी की राय है कि मदस्दन ने पापी राचलों पर अधिक पच-पात करके राम-रुक्ष्मण को छनके आदर्श से गिरा दिया है; अतएव वे जातोय कवि नहीं हो सकते, किन्तु

# षावू राजनरायण वसु

की राय है कि—मेचनाद-वध में जातीयता का अभाव होने पर भो हम छोगों की जातीय मानिसक प्रवृत्ति का सङ्गठन करने में यह यथेष्ट सहायता करेगा। किन के भान सब जातियों की मनोवृत्ति के रपादान होते हैं और जातीय शिद्या एवं जातीय महत्व साधन करने में वे पूरी सहकारिता करने हैं। वर्णन की छूटा, भावों की माछुरी, रस की प्रगाहता, रामा और रद्भेचा की निर्वाचन गक्ति एवं प्रयोग की पहुता मथुसूदन के विशेष गुण हैं।

एक सनस्त्रो लेखक की राय में गूढ़ भाव से मधुसूदन स्वदेश एवं स्वधन्में के प्रेम से परिपिक्त थे। वे बङ्गालियों के जातीय कवि हैं।"

िसी किसी को राय है कि उन्होंने राज्सों का बहुत पज्यात करके इन्होंं को बढ़ाया है। किन्तु त्रिभुवनविजयी राज्सों को बढ़ा करके जल्ड में उनके विजेता को ही बढ़ाना हुआ। वाल्मीकि रामायण में भी किला है कि हन्मान ने पहले पहल रावण को देख कर मन ही मन कहा था—

> "कहो स्प महोधेर्यमहोसखमहोधुतिः बहो राचसराजस्य सर्दलचणयुक्ततः। ययधम्भो न यञ्चान् स्याद्यं राचसेश्वरः स्याद्वं सुरलोकस्य स शब्दस्यापि रचिता॥"

जर्मात् रावसराज का क्या ही रूप है, क्या ही खेर्य है, क्या हो पराक्रम है, क्या ही कान्ति है, क्या ही सर्वेष्ठचणसम्बन्नता है! यदि इसका अधर्म इतना चलवान न होता तो यह निशाचरनाथ सुरलोक एवं सुरराज का भी रचक हो सकता था।

सेघनाद के मृश्युकाल में माता-पिता के चरणों में प्रणाम करने की बात एवं पति के अमङ्गल-समाचार सुनने के पहछे ही प्रमीला का यह कहना कि—

> " \* क्यों पहन नहीं सकती हूँ सखि, मैं धारमूपण ? \* \* \*

कवि के हृदय के गम्भीर हिन्दू-भाव और सतीस्व विपयक अस्युच्च हिन्दू आदर्श के प्रति अक्ति-भाव का परिचायक है।

# श्रनाय्य-प्रोति

असल में, फुळ लोगों को छोड़ कर, मधुस्दन के समालोचकों में दो दल हैं। एक दल है उनका अन्धमक और दूसरा घोर विद्वेपी। खैर, उनकी अनार्य्य-प्रोति के विषय में एक समालोचक की राय इस प्रकार है—

मधुसूदन सहानुभृति और समवेदना के उत्स हैं। एवं यही उनकी विशेषता है । मधुसूदन उदार, अकुतोभय और समवेदना में निर्वि-चार हैं। वीर कवि वीर के भक्त हैं। व्यथित की वेदना से किव के प्राण रोते हैं। स्वर्ग, मर्स्य और पाताल में मधुसूदन की ममता की अमृत नदी बहती हैं । आदिकवि वाल्मीकि से छेकर भारतवर्ष के समस्त कवि अयोध्या के राम-छक्ष्मण के साथ सहानु-भृति की सृष्टि कर गये हैं। सोने की लङ्का झार-खार हो गई, रावण का वंश गया । इसके लिए भारत के किसी कवि का चित्त वेदना से विययित नहीं हुआ — किसीने एक बूँद ऑसू गिरा कर नियति के उस विधान को स्निग्धं करने की चेष्टा नहीं की । किन्तु मधुसूदन रावण के परिवार में भी समवेदना और सहानुभूति की अमृतधारा ढाल गये हैं । ऐसा कौन है, जो इन्द्रजित के वोरत्व से मुन्ध न हो ? युगयुगान्तर--सिञ्चत विराग के हिमाचळ को समवेदना के ऑसुओं से जो हुवा सकता है, उसकी शक्ति को गम्भीरता का परिमाण कौन करेगा ?"

इस प्रकार मधुसूदन की राज्यों के प्रति सहानुभूति के विषयः में भी कई विद्वानों ने लिखा है। मेघनाद-वध के अन्य टीकाकार

श्रीयुक्त दोनानाथ सन्याल, बी. ए.

की राय इस विषय में इस प्रकार है-

''छद्मण के लिए भय, ब्याइडता और कातरता भी वीर रामचन्द्र के लिए ननुचित वहीं जाती है। सोचना चाहिए कि इस काव्य में राम का वीरत्व दिखाने का अवसर नहीं। कारण, छद्मण हुत्त नेवनाद का वघ एवं रावण कृत छद्मण का शक्तिशेल से विद किया जाना ही इस काव्य का मुख्य वर्णनीय विषय है। सुतराम् राम इस काव्य में सुआतृवत्सल रूप में चित्रित किये गये हैं। स्योध्या छोड़ने के समय जननी सुमित्रा ने छद्मण को राम के हाय में घरोहर के रूप में ही सौंपा था। अतएव छद्धा की वनराजि में चण्डी की पूजा करना कितना कठिन व्यापार है, विभीपण के मुख से उसे सुन कर छद्मण के लिए राम की भय-व्याकुलता उनके समान माई के लिए स्वामाविक बात है।

अष्टमसर्ग में सृन्धित छद्मण को गोद में छिए हुए राम का विछाप आतृ-वत्सकता की विचित्र धिमव्यक्ति है। बिसे सुमित्रा माता ने धरोहर के रूप में राम की सौंपा था, जिसके छिए वे सुमित्रा माता के निकट उत्तरदायी हैं, उसे छोड़ कर सीता के उद्घार से क्या ? ह्सी दायिक्त का विचार करके ही राम विछाप करते करते कहते हैं—

" 🎄 🌸 🤲 लौट चर्ले, आओ, वनवास को;

काम नहीं भारवहीना, सीता-समुद्धार का "

इस कथन से छनके वीरत्व में आदात नहीं आता; वरन् उनका अल-भाव ही प्रस्कृटित हो छठा है।

निकुम्मला यज्ञागार में लक्ष्मण को मेघनाद के साथ युद्ध में दीन किया गया है, इसमें सन्देह नहीं! किन्तु राम को इस काव्य में दीन किया गया नहीं माल्यम होता। वरन् आतृवस्तल राम की आतृवस्तलता अति सुन्दर रूप से दिलाई गई है।

इसके साथ यह भी कहना पड़ता है कि रामायण में भा राम-कहमण का चित्र एक बार ही निर्दोप नहीं। वन-वास की आज्ञा के समय पिता के प्रति लक्ष्मण की अयथा घोरतर जन्मा पुत्र के लिए सर्वथा अनुचित है एवं स्त्रीजाति त्रूएंणखा की राक काट लेना वीर पुरुप के छिए अनुचित ही हुआं है । राम-कृत वालि-वध-व्यापार वीर चरित्र का **आदर्श नहीं। रामा**मण के लङ्का-युद्ध में राम-लक्ष्मण सर्वेत्र रावण, मेघनाद भादि की अपेचा महत्तर भी नहीं देखे जाते। मेघनाद कर्नुक नाग-पाश-वन्धन में वद हुए राम-लक्ष्मण को विष्णु-प्रेरित गरुढ़ की सहायता की आवश्यकता हुई है। सच तो यह है कि सनुष्य एवं सन्ष्यक्रत अन्यान्य कांर्यों की तरह काव्य-नाटक भी निर्दोप नहीं होते । वाल्मीकि और व्यास की कृति में भी दोप हैं, काळिदास और भवभूति की कृति में भी दोप हैं, शेश्सिपयर और मिल्टन की कृति में भी दोप हैं, होमर और वर्जिल की कृति में भी दोप हैं। दोप किस में नहीं होते ? मधुसूदन भी इस नियम के वाहर नहीं; किन्तु गुणों की स्रोर देखने से कहना पढ़ता है कि इँगला में इसके जोड़ का दूसरा कान्य नहीं । श्रङ्कार रस को छोड़ कर वीर और करूणादिक प्रधान और परस उपभोग्य रस इस काव्य में चमत्कार रूप में पाये जाते हैं। चीर और करुगा एस में तो इस समय तक यह सद्धि-तीय है।

## नीति-शिचा

कुछ छोगों की राय है कि पापियों के प्रति सहातुभूति न्हने के . कारण मधुस्दन का काव्य नीति-शिवा-विहीन है। इसी वात को पढ़ा कर इस तरह भी कहा जा सकता है कि कवि की रचना कान्ता . की तरह सन का आकर्षण तो करतो है, परन्तु जैसा कहना चाहिए— रामादिवद प्रवर्तव्यं न रावणादिवद—नहीं कहती। वरन् उळटा इसके विपरीत सद्धेत करती है!

पान राजनारायण की राय में इसमें नीति-गर्भ-हित्तयों न होने के वरावर हैं, जिनका ज्यवहार साधारण तौर पर छोकोक्तियों के रूप में किया जा सके। परन्तु मधुमुदन ने पापियों के साथ सहानुभृति प्रकट करके भी पाप को कभी प्रश्रय नहीं दिया। यही नहीं, सारे कान्य में यही प्रदर्शित किया है कि पाप का परिणाम सर्वनाश है। धन, मान, रूप-गुण, विद्या और वाहु-वर्छ, कोई भी पापी की रचा करने में समर्थ नहीं होता। यह ठीक है कि इसमें नीति-गर्भ डिक्तियाँ कम हैं, परन्तु जो धोड़ी वहुत हैं वे बहुत ही मनोहारिणो हैं। देखिए, सारण रावण को समकाता है—

"यह भवमण्डल है मायामय, स्वम-सा, इसके प्रदत्त सुख-दुःख सब झूठे हैं। भू अते हैं मोह-छलना में अज्ञ जन हो।" रावण बहता है यह ठोक है, में भी इसे सममता हूँ। तथापि—-मञ्जू मनोष्टनत पर फूडता है फूछ जो तोड़े उसे काल तो अधीर मन होता है " दोनों की वार्ते कितनी सच हैं!—

> अपनों अपनों सपनों सब है जिय जानत है तक मानत ना ! वोरवाहु को मृत्यु पर रावण के मुहँ से कवि ने कहलाया है— जन्मभूमि-रचा-हेतु कौन दरे मृत्यु से ?

भीरु है जो मूढ़ दरे, धिक उसे धिक हैं!"

रावण की यह उक्ति भी यथार्थ है—

"होता है सदैव पिता दुःखी पुत्र-दुःख से, "

रामचन्द्र के द्वारा घनवाया हुआ सेतु देख कर रावण ने समुद्र का को तिरस्कार किया है, उसी प्रकार चित्राङ्गरा ने रावण से अन्त में, जो कुछ कहा है, कोई नीति-प्रेमी उसे पढ़ कर सुन्ध हुए विना नहीं रह सकता । सचसुच वे वालें 'लाजवाय' हैं। न तो ससुद्र ही उनका उत्तर दे सका है और न रावण हा ! पहले रावण का कहना सुनिए—

> "नीच भाळुओं को घोंघ, दाजीगर उनसे खेळ करता है, किन्तु राजपद सिंह के वोंघे पिच-रज्जु हे जो, शक्ति यह किसकी ?"

चित्राङ्गदा का कहना है—

"देश-देरी सारता है रण में जो, धन्य है; धन्य उसका है जन्म, मानती हूँ आपको धन्य में, प्रसू जो हुई ऐसे बीर सूनु की ।

वरन्तु---

'' क \* \* क्या तुम्हारा सोने का सिंहासन झीनने को राघव है ज्याता ? वासन हो चाहे कीन चन्द्र को पकड़ना ? रहता सदेव नत मस्तक सुनङ्ग है, किन्तु यदि उसपै प्रहार करे कोई तो फन को उठाके वह इसता है उसको।"

लंका के विषय में राजलक्ष्मी की निन्म लिखित उक्ति केसी सच निकली—

"कर्म-फल पूर्व के फलेंगे यहाँ शीघ ही।"

चित्ररथ ने रामचन्द्र को देवों के प्रति सनुष्यों को को कृतज्ञता पताई है, वह भी बहुत सुनदर है—

" \* \* देवों के
प्रति जो कृतज्ञता है, कहता हूँ में, सुनो,
हन्द्रियद्मन, दीनपालन, सुधम्म के
पय में गमन और सेवा सत्यदेवी की;
चन्द्रन, कुमुम, भोग, पटवल कादि की,
देवें जो शसज्जन तो करते अवज्ञा हैं
देवता। \* \* \*"

तीवरें दर्ग में प्रमीला की सेना देख राम के चिन्ताकुल होने पर रूक्ष्मण कहते हैं—देवता जिनके सहायक हैं उन्हें दर किस बात का—

> "लाप देवनायक सहायक हैं जिनके इस भव-मण्डल में कौन भय हैं उन्हें ?"

और---

"नीतता है पाप कहाँ ? 🚜 🚜

एई--

" \* पिता के पाप से है पुत्र मरता।" विभीपण कहता है—

" \* निस्सन्देह धर्मा जहाँ, जय है।"
चौथे सर्ग में सीता और सरमा के क्योपकथन में भी हम दो-'चार ऐसी विक्तयाँ पाते हैं जो भूळने योग्य नहीं—

> "किन्तु सिंख, कारागार स्वणं का भी क्यों म हो भच्छा लगता है क्या परन्तु वह बन्दी को ?

स्वर्ण के भी पींजड़े में पंछी सुखी होगा क्या करता विहार है जो मञ्जु कुञ्ज वन में ?" कभी नहीं, कदापि नहीं।

पाँचवें सर्ग में पूजा के लिए जाते हुए लक्ष्मण ने मार्ग रोक्तने वाले रुद्र से कहा है—

> "देता हूँ चुनौती तुम्हें साबी मान धर्म की, धर्म यदि सत्य है तो जीतूँगा अवश्य में।"

इससे क्या सिद्ध होता है ? यही न, कि धार्मिक जन का विपत्ती कितना ही बड़ा क्यों न हो, परन्तु जीद के विपय में उसे सन्देह करने की ज़रूरत नहीं। इस सारे सर्ग नें यही दिखाया गया है कि अपनी टे टहेश-सिद्धि सहज नहीं, सनेक विज्ञों का सामना करना पड़ता है। परन्तु धीरता पूर्वक आत्मसंयम एक्ते से अन्त में कोर्य्य-सिद्धि सबस्य होता है।

इसी सर्ग के अन्त में, जब मन्दोदरी युद्ध के लिए मेवनाद का विदा देने में आगा पीछा करती है, तब वह अनेक धर्म और नीतिमूलक चातें कह कर उसे सममाता है—

> ंनगरी के द्वार पर वैरी है; करूँगा में कौन सुल-भोग, उसे जब तक युद्ध में मारूँगा न! भाग जब कगती है घर में सोता तब कौन है माँ? विश्रुत त्रिलोको में देव-नर-दैत्य-त्रास राचसों का इल है; ऐसे इल में क्या देवि, राघव को देने दूँ काकिमा में इन्द्रजित रावणि? कहेंगे क्या सातामह दाववेन्द्र सय यह दुन के? ह्वीर, एथी सातुल ? हँसेगा विश्व दास की।

\* \* \* \*

वनित, तुम्हारा शुमाशीप मास होते से, रोक सकता है कीन किश्चर को रण में १" एडे सर्ग में राजलक्सी विभीषण से कहती है, वहीं पाप है वहीं में हैसे रहूं—

> ''\* \* \* मका पश्चिठ सक्कि में खिलती है पश्चिमी क्या ? मेघाष्ट्रत ज्योम में देखता है कौन, कय, तारा ? \* \*''

क्वि ने इस सर्ग में लक्ष्मण को उनके भादर्श से बहुत हो गिरा दिया है, तो भी उनसे कुछ समयानुक्छ बातें कहलाई हैं। नीति तो रुन दातों का भी भनुमोदन करती है—

> "मृतल को भेद कर कारता भुनङ्ग है सायु-धीन जन को! \* \* \* छोड़वा किराद हैं क्या पा के निन जाल में हाड़ को ? \* \* \* \* रायुकों हो सारे जिस कौशल से हो सके।"

इसके पूर्व लक्ष्मण को ही अपना इष्टदेव समम कर मेघनाद उनसे वर और विदा सींगता हुआ कहता है—

'मानोधम होगी चमू देर जो करूँगा में'' यह एंक्ति नीति-ज्ञान से कितनी परिपूर्ण है ? इसी सर्ग में मेचनाद और विभीपण के क्योपकवन में सम्मीको कितनी ही वार्ते प्रकट की गई हैं—

> ''निज गृह-मार्ग ताल, चोर को दिखाते हो ? भार राज-गृह में बिठाते हो ध्वपच को ? निन्दा किन्तु क्या करूँ तुम्हारी, गुरुजन हो।

\* \* \* \*

शिक्षर के साल पर की है विधु-स्थापना
विधि ने; क्या भू मि पर पड़ कर चन्द्रमा
छोटता है धूलि में ? वताओ तुम मुक्तको,
भूल गये कैसे इसको कि तुम कीन हो ?
जन्म है तुम्हारा किस श्रेष्ठ राजकुल में ?
केलि करता है राजहंस पद्म-वन में,
जाता वह है क्या कभी पद्म-जल में प्रभी,
होवल-निकेतन में ? मृगपित केसरी—
हे सुवीर-केसरि, वताओ,—क्या श्रगाल से
सम्भापण करता है सान कर सिद्यता ?

चरण तुम्हारी जनमभूमि पर रवखें यों वनचर ! विधाता, हा ! नन्दनविपिन में घूमें दुराचार है त्य ? विकसित कक्ष में कीट घुले ? तात, अपमान यह कैसे में सह रहें तुम्हारा आतृ-पुत्र हो के ? तुम भी सहते हो रचीवर हैसे, कहो, इसको ?"

विभीषण इहता है—

.

"चाहता है मरना क्या कोई पर-दोष है ?" मेघनाद क्रुड होकर फिर उससे कहता है— 'धर्मी वह कौन-सा है, जिसके विचार से जाति-पाँति, आनु-भाव, सब को जलाक्षणी दो है तुमने याँ माज ? कहता है शास्त्र तो— पर-जन हाँ गुगो भी, निर्मुण स्वजन हों, निर्मुण स्वजन हो भी, श्रेष्ट हैं सबैव ही; पर हैं सबैव पर । \* \* \*

इन इंक्टियों के लेखक की राय में जिस समय "माइकेल" यह दौरा दिता रहें है जन समय उनके दिमाग में गीता का निम्नक्षितित क्षोज इक्टा सार रहा या—

'ध्रोबांस्वबन्मों विगुणः परधन्मांस्वनुष्टितात् स्वबन्मों निधनं श्रोबः परधन्मों भयावसः ॥" रातपुद, रशा ठोक जो उन्होंने जनर लिखो धार्ते शापवीती कर्षा, हों !

को हो, धन्त में मेघनाद कहता है—

''नीच-सङ्ग करने से नीचता ही आती है!''

पुत्रहोक के विषय में महादेव जी कहते हैं—

''एटती सदेव यह बेदना है, इसको

नेट नहीं सकता है सर्वहर काल भी।''

धादवें सर्व में राजलहमी इन्द्र से कहती है—

'' श क स उपकारी जन का

प्राग-पग से भी त्राण करना खींचत है ''

इसी सर्व में इन्द्र ने रामचन्द्र से कहा है—

''मरता है रचोराज आप तिज पाप से;

कर सकता है राम, रचा कौन उसकी ?''

इसी प्रकार नवम सर्ग में भी कुछ नीतिमूलक उक्तियाँ पाई

खाती हैं। श्री रामचन्द्र से रावण कहलाता है—

'करते समादर हैं वीर वैरी वीर का''

रामचन्द्र की अति है-

"होता है अवध्य दूत-वृन्द रण-देत्र में"

एावज के पुत्र-शोक में रामचन्द्रजो यो सहातुभूति प्रकट काते हैं—

"राहु-प्रस्त रिव को निहार कर किसकी

छाती नहीं फटती है ? उसके सु-तेज से

जकता जो वृष्ण है, मलीन उस काल में

होता वह भी है ! पर-अपर विपत्ति में

सेरे लिए एक-से हैं ! \* \* \*

बारण दहता है—

"\* \* अनुचित कस्में क्या करते कभी हैं साधु ? \* \* \*"

हर्तेर--

"\* \* किन्तु विधि विधि की तोड़ सकता है कौन ? \* \*\* धन्त में प्रमील! की एक उक्ति भौर सुनिये — " \* \* \* एक पति के विना गति अवला को नहीं दूसरी जगत में।"

दस,

"और क्या कहूँ में भला,भूलना न मुक्को।"

हस प्रकार मेघनाद-चघ में समयोपयोगी नीतिमूळक बातों का श्री धसाव वहीं। उसके सीता और प्रमीला के चरित तो भादर्श हैं हो, सेघनाद का चरित भी बहुत छज्वल वर्णों में अङ्कित किया गया है। रासचन्द्र खौर छहमण के चरित दो-चार स्थलों पर ही रखलित हो गये हैं, वैसे उनमें भी सद्गुणों का समावेश है। रावण के चरित्र में भी स्थान स्थान पर कवि ने जनेक गुर्गों का समावेश किया है और उसके अपर सदा- । जुम्ति जाकर्षित करने की चेशा ने उन गुर्गों को उपेशा नहीं होने दो। इतना होने पर भी रावण के दुष्करमें का कवि ने कहाँ भी अनुमीदन कहीं किया।

श्रीयुक्त श्रीश्चन्द्र मजूमदार

की राय में तो इस कान्य से घहुत ही गम्मीर शिवा मिलती है। इन्होंने इस सम्बन्ध में जो इन्द्र लिखा है, नीचे उसका धाराय भी दिया जाता है—

"हंसार में जो कुछ भी पवित्र है, जो कुछ भी उन्नत है और जो कुछ भी सुन्दर है उसीको लेकर कवि ने मेधनाद के परित्र को रचना की है—सीन्दर्य को लेकर ही काव्य है। मेबनाद का परित्र अनन्त सौन्दर्या-मय है। मेघनाद का वीरदर्प ही उस परित्र का अनुक्र सौन्दर्या है।

रामायण के मेघनाद को मृत्यु से मन में धानन्द होता है। किन्तु मेवनाद-चय काच्य के मेघनाद के धन्यायमरण से धाँस् नहीं रुक्ते, इसका क्या कारण है ?

जिस महा विप-दृत्त ने विपुळ रात्तसङ्क का जन्त में नाझ किया था, उसका बीज किसने वोया था ? रावण ने । उसे दण्ड मिले, यही तो न्याय की बात है; किन्तु एक के दोप सेदूसरा क्यों मस्ता है?

" : \* \* मनोदुःख से प्रवास में मरता प्रवासी जन जैसे है, न देख कें। कोई स्तेह-पात्र, निज माता, पिता, दियता, आता, बन्ध-बान्धव; मरा है स्वर्णकक्का में स्वर्णकक्का-अकक्कार हाय ! आज वैसे ही !" विता के पाप से पुत्र मरता है, यह पुराणों में दिखा है। यहीं मेवनाद-वध कान्य का बीज है। नहीं तो, सेवनाद को सारे गुणों का आधार करके अङ्कित करने का और कोई उद्देश्य ही नहीं। इसी वात पर जोर देने के लिए चिराचरित संस्कार के निपरीत कवि ने अपनी लेखनी सञ्चालित की है।

अभी और सममाने की जरूरत है। हम लोगों का अन्तर्जगत और वाद्यजगत् सम्प्रनधी ज्ञान बहुत ही सङ्घीर्ण है । इसीहिए हम कान्य में जो नीत्युपदेश देना चाहते हैं वह भी साधारणतः सङ्घीण होता है। कान्य की न्यायपरता अथवा Poeticel justice इसी प्रकार की सङ्कीर्णता का फल है। ज्ञान की उन्नति होने से मनुष्य दिन दिन समसता जाता है कि जिन सब नियमों से जह जगत शासित होता है,अन्तर्जत अविकल . उसीका अनुवर्तन करता है । मन का आकर्पण क्या है, आल ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता; परन्तु एक दिन ऐसा आवेगा, जब यह हँ सी की वात न रहेगी। प्रकृत प्रतिकाशाली कवि कितनी ही ऐसी धार्ते मानते हैं, कितने ही ऐसे तत्व सममाने का यल करते हैं छा इमारी-आपकी धारणा में हा नहीं आते,-इसीलिए हम और आए उन पर हँ सते हैं। पिता के दोष से पुत्र मरता है, यह हमारे देश की चिर प्रचलित किंवदन्ती है। परन्तु यह कोरी कहावत है या इसमें कुछ तथ्य भो है ? इस असीम ब्रह्माण्ड में नियम-रहित कोई पात नहीं। लासान्य नीहार-कण, जो फूछ पर चण भर सूर्व्य की किरणों से चमक प्त उड़ जाता है, जिस प्रकार नियम के अधीन है, रसी प्रकार जनन्स ञ्च्य में, अनन्त परिमित, अनन्त सौरजगत् भी नियम के ही अधीन है। खर्वन नियम ही नियम है । तुम कवि हो, शरद के चन्द्रमा को अकस्माद सेपापृत देत कर दुःखित होते हो; प्रबळ मंमा से सुङ्गार वृद्ध को घराशायी देख कर ऑसू वहाते हो; तुम्हारे जी में भाता है—यह बदा अविचार है। जड़ जगत् इसकी अपेचा नहीं करता। ऐसी दशा में इस-के गन्तव्यमार्ग में जड़े न होना; खड़े होगे तो नियति-चक्क से पिस जामोगे ! विज्ञान नित्य यही कहता है। इतिहास भी अनुदिन इसीका कीर्तन करता है। मेघनाद-चथ काव्य का बीज भी यही तत्व है। सीन्दर्य-सार मेघनाद देव-दुर्जभ गुणों से हमारा तुम्हारा आदरणीय है—सर्वज्ञ किव की अतुव्य मोहमय सुष्टि है! यह ठीक है, किन्तु जो अज़ेय प्रक्ति राइस-वंश का विध्व स करने आई थी, मेघनोद भी छसोके चक्र से पिस गया;—इस जगत का यही नियम है! इसमें व्यभिचार नहीं होता!

क्या जड़ नगत और क्या अन्तर्जगत, दोनों एक ही शक्ति के आधार हैं। शक्ति एक है, उसके रूप भिन्न भिन्न। निस भयानक शक्ति के उच्छ्रवास से प्रलयकाल उपस्यित होता है, उसका नाम है जड़ शक्ति और जिस अदम्य शक्ति ने रोम-राज्य का विध्वंस किया था, वह है अन्तः शक्ति । इन दोनों शक्तियों के भी नाम भिन्न हैं—एक का नाम प्रलय है और दूसरी का नाम विद्यव । सन्तोप की बात यही है कि अन्तर्जगत की शक्ति विद्रोप का बीज वपन करना मनुष्य के ही अधीन है। जड़ शक्ति के विषय में ऐसा इन्द्र है या नहीं, यह अभी तक नहीं जाना गया। किन्तु किसी भी शक्ति को लीजिए, एक वार विकास होने पर उसका वेग असहर और अप्रतिहत होता है ! कोई उसके मार्ग में खड़े मत होना ! सावधान ! विपवीज वपन मत करना ! इशक्ति के प्रयोग के कारण मत बनाना ! अपने कार्यों के अकेले तुम्हारी क्ष्रपरम्परा भी विवष्ट हो जायगी ।

आधुनिक वैज्ञानिक अध्यवादियों की भी यही बात है। कुछ धुमा फिरा कर, समम देखों, बात एक ही है। सुतराम स्वतः न हो, परतः मेवनाद-वच ष्टाष्ट्रवाद को दृढ़ भित्ति पर प्रणीत हुआ है। जगत् के अधिकांश अमरकान्यों का यही तस्व मेरदण्ड है।

मेवनाद-वध के ज्ञानमय किन प्रमीला के चरित में कुछ गुरुतर तथ्न निहित रमसे हैं। वे स्वतः सुन्दर भौर छोकहितकर हैं। अब इम छन्हें परिस्फुट करने की खेटा करेंगे।

जिसने कहा है कि भारतीय समाज पंजाबात रोग से ग्रस्त है, उसने बहुत ठीक कहा है। सारे समाज में कभी छो-पुरुप का साम्य या या नहीं, ठीक नहीं कहा जा सकता। यदि या भी तो बहुत दिनों से वह छस हो गया है। धन्म-शास्त्र देखिए, जितने भी वन्धन हैं, छोजाति को लेकर। काव्य देखिए, छोजाति का मधान धन्म सतीत्त्र है, यह बड़ा वेषम्य है। पिनन्रता बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें सन्देह नहीं। किन्तु विधि एकपजीय होने से ससकी ग्रुभकारिता कम हो गई है। सीता का चरित्र हमारे जातीय गौरन को सामग्री है, पिनन्रता की चरम सीमा है; परन्तु क्या उनमें प्रमोठा को सी वह तेजस्विता है—

"मधु अवरों में, विष रखती हैं भौंबों में हम, वल है स्या नहीं इन सुननालों में ?"

हमारे यहाँ खोजाति का यह कमी कितना अनर्थ करती है, जिसका छुछ ठिकाना नहीं। द्रौपदी के चिरित्र में इसे पूरा करने का प्रयत्न किया गया है। द्रौपदी पतिज्ञता, आदश रमणी है; किन्तु स्तीके साथ वह प्रवत बुद्धिमतो, प्रतिभाषाि छिनो भौर ज्योतिर्मयी देवी है। पुरुष की योग्यपती है, सखी है, किन्तु दासी नहीं। युधिष्ठर आदि पाँचों भाई सससे परामश किये विना कोई काम नहीं करते थे। मछस्दन ने प्रमोळा के चिरित्र में स्नो का यही स्थान निर्धारित किया है। द्रार्शनिक प्रवर खाँन स्टुमर्ट मिळ ने स्नोजाति का साम्य सिद्ध करने के किए प्रवन्ध

िल्ला है और मदसूदन ने प्रमीला का चरित्र चित्रित किया है; उद्देश दोनों का एक ही है।

#### चत्कृष्ट छांश

इस काव्य का कौन-सा अंश सर्वोरहृष्ट है, इस विषय में भी निष निष्ठ छोगों के मिल भिल मत हैं। किसीकी राय में प्रमीछा का छक्का प्रवेश, किसीकी राय में सीता कृत पञ्चवटो- वर्णन, किसीकी राय में देशोदारार्थ मेघनाद का प्रमोदोधान-स्याग-वर्णन और किसीकी: राय में क्षमान-दश्य-वर्णन सर्व श्रेष्ठ है। परन्तु

#### महात्मा रामकृष्ण देव परम ईस

की राय है कि—जिस स्थान पर,—इन्द्रजित युद्ध में मारा गया, शोक से सुद्यमाना मन्दोदरी युद्ध में जाने से रावण को रोक्ती है, परन्तु राचसराज प्रम्र-शोक भूल कर महावीर की भाँति युद्ध के लिए कृतसङ्कल है—प्रतिहिंसा और क्रोधामि में स्त्री-पुत्र सवको भूल कर—युद्ध के लिए वहिर्गमनोन्मुख है—उसी स्थान पर काव्य की श्रीष्ट केल्पना है। जो होना हो, हो, में अपना कर्तव्य कहाँ भृल्या— इससे दुनियों रहे चाहे जाय—यही है महावीर के कहने को वात। मधुसूदन ने इसी भाव से अनुप्राणित हो कर इस अंश की रचना की है।"

#### रचना के दोप

मध्यद्दन की रचना में दोनों की कमी नहीं। परन्तु संसार में निहोंप क्या है? हमारे मालक्कारिकों के बताये हुए दोषों के अनुसार जॉन करने पर सभी काव्यों में इस प्रकार के दोप पाये जाते हैं। कहते हैं, ओहर्प ने अपना नेपध काव्य लिख कर जब अपने मामा असिट काव्याचार्य सम्मद मह को दिखाया, तब इन्होंने इनसे कहा—

''ह्या कहें, तुम कुछ दिन पहले हमें इसे दिखाते तो हमारा बढ़ा परिश्रस वच नाता। काव्य सम्बन्धी दोपों के लिए हमें अनेक काव्यों का अध्ययन करना पड़ा है। यदि पहले तुम्हारा काव्य हमें देखने को मिलाता तो हमें जीर श्रन्थ न पढ़ने पढ़ते, इसी में से सारे दोपों की उपलब्धि हो जाती।'' मेघनाइ वध के विषय में भी यही बात कही जा सकती है।

क्तिप्रता, दूरान्वय आदि दोप तो इसमें हैं ही, अनेक स्थलों पर छपमाएँ भी छपयुक्त नहीं हुई । जान पढ़ता है, उपसा देने के लिए हो छपसा दी गई है। इहीं कहीं तो एक एक उपमा के लिए चार चार पंक्तियाँ खर्च कर दी गई हैं। द्विक्तियाँ भी इसमें बहुतः पाई जाती हैं। वही काञ्चनीय कञ्च इन्हरा, वही रतसम्भवाविभा, वही सम्बराति ऐसा कम्बराधि-रव इसमें वारम्वार भाता है । वहीं सादी-निपादी, वही हय हॉसे, गन गरने । दूसरे सर्ग के अन्त में भाँधी पानी के धमने पर जब शान्ति स्थापित होती है, तरल जल में कौमुदी अवगाहन करती है एवं कुमुदिनी सुस्कराने लगती है, तव श्रगालीं छौर गीघों का आना सारे रस को किरकिरा कर देता है। इसी प्रकार, किसी किसी की राय में छङ्का-प्रवेश करती हुई प्रमीळा के साथ कामदेव का शर-प्रहार करते हुए चलने का वर्णन भी उस दृश्य की गम्भीरता नष्ट कर देता है। इसी प्रकार, पञ्चवटी-वन में सीता का हरणियों के सोध नाचना भी उपहासजनक जान पड़ता है। कवि ने नरकवर्णन भी बहुत विस्तृत कर दिया है । पदते पदते स्तकी वाभत्सता पर जी जब छठता है । कहते हैं, होसर और सिल्डन के अनुकरण पर कवि ने यह वर्णन किया है; परन्तु एक अंगरेन समालोचक का कहना है कि इलियड के तीसरे सर्ग से हार्पियों की कथा और मिल्टन के महोकान्य के दूसरे सर्ग से पाप और मृख्यू का संवाद उक्त दोनों कान्यों में परित्यक्त होने से ही अन्त्रा होता।

जो हो, असंख्य दोप वयों न हों, उनके कारण मेघनाद-वध अनादरणीय नहीं हो सकता। दिन दिन उसकी छोकिभियता बढ़ रही है। मधुसूदन की कविस्वर्शक्ति के दो प्रधान गुण—तेजस्विता और उद्माव-कता—ऐसे हैं कि वे सारे दोपों को भुछा देते हैं।

#### महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री

ने क्या हो ठीक कहा है कि—मधुसूदन के जोवन में और उनके काव्य में बहुत समानता है। जीवन में उच्छुह्वछता, स्वाधीमता, समाज की उपेची; उसी प्रकार प्रन्य में सारी कल्पनाओं के बन्धन का उप्छेद दिखाई पढ़ता है। उनकी कल्पना उद्दाम भाव से सर्वप्र घूमती थी। वे अनेक भापाओं के ज्ञाता थे। इस कारण उनके मन में नाना जातीय कवियों के भाव भरे हुए थे। उनके काव्य में स्थान स्थान पर उनभावों का निद्रान पाया जाता है।

#### समालोचना

मधुसुदन ने लिखा है कि हमारे मेघनाद-वध में कोई फेंच समालो-चक भी दोप न निकाल सकेगा। परन्तु समालोचनार्थों की घोरतर शर-वृष्टि इस काव्य पर वर्षित हो चुकी है। प्रायः सब महाकवियों के भाग्य में ऐसा ही होता है। परन्तु यह शर-वृष्टि हिमालय पर्वतः के शिखर पर वर्षा की धारा के कारण परिपुष्ट वनस्पति- समूह के समान-सनके काव्यों को नाना प्रकार के सौन्दर्य से विभूषित कर देती है।

## सर श्राशुतोष सुखोपाध्याय

ने किया है—" आदि कींच वालमीकि जिस समय अपने गान से आप ही विमुग्ध और कदाचित "श्या गाया" कह कर आपही सन्देहान्वित हुए थे, उस समय चतुर्भुंख ज्ञह्या ने स्वयं आविभूत होइर उनसे कहा भा—ंश्रिपिवर, तुर्मी जगत के आदि कवि हो, निस्सङ्कोष होकर णान करो, तुम्हारे गान से विश्व ब्रह्माण्ड विमोहित होगा, मरजीव अमरता के सुख की उपक्रव्यि करेंगे।" हाय ! बंगला के रलाकर (वास्मीकि ) सधुसूदन के भाग्य में हसका ठीक उत्तरा हुआ। अथवा केवल इसी देश में क्यों, सब देशों के महाकवियों के भाग्य में एक सी ही लाच्छना लिखी होती है। दुर्जय समालोचकों के मर्मधातक खशाधास से महा- छवि कीट्स का हृदय शतधा चत-विचत हुआ था !"

श्रीयुक्त ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर

ने इस विषय में लिखा है—''साहित्य का इतिहास पढ़ने से साल्स होता है कि कठोर समालोवकों के भाषात से कितने अन्यकारों की भाशा की किन्यों विना फूछे ही सुरक्ता गई। इतना ही वर्यो, कोई कोई तो लेखनो है तीव विपाघात से अकाल में काल कवलित भी हो गये हैं। बहुतों की राय है कि कीट्स Keats कवि की अकाल-सृत्यु का कारण तीव समालोचना ही है। कविवर टैसी Tasso कठोर समालोचना से व्यधित होकर पागळ हो गया था । कठोर समा-कोचना के शाघात से ही Montesquien शीव मृत्यु-मुख में पतित हुआ था। निन्दक समालोचकों की हृदयभेदिनी समालोचनाओं खे कविवर होली Shelly देशस्यागी हो गया था। उसने अपने मिय Leigh hunt का जो पत्र छिला था उसे पढ़ कर हृदय निदीर्ण होता है। उसने किखा था—''मेरी छिट की सारी वृत्तियाँ चूर्ण-विचूर्ण जीर बढ़ हो गई हैं। मैं भव छुड़ नहीं लिख सकता । जो छुड़ लिखा जाय उससे दूसरे की सहातुभृति पाने की भाशा न हो तो छुछ नहीं **ब्बिंग जा-स**इता ।"

सव देशों के फवियों के भाग्य में पहले पहल समाछोचकीं फा ऐसा ही बज्जपात होता है। विश्व-विख्यात शेक्सिप्यर के नाटकीं पर भी पहले पहल यूरोप के भिन्न भिन्न देशीय समालोचकों के इतने प्रहार हुए थे कि उन्हें देख कर किसीको इसका भान भी न होता कि ये नाटक आगे चल कर प्रतिद्वन्द्वी-शून्य और चिरजीवी होंगे। इमारे देश में भी ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं। कहते हैं, घट- खर्पर किन ने कालिदास के रघुनंश के विषय में कहा था कि— "रघुनंशमि कान्यम्? तदिच पाट्यम् ?" "रघुनंश भी कान्य है ? यह भी पढ़ने योग्य है ?" मधुसूदन के भाग्य में भी यही बात थी।

किन्तु मधुसूदन को शात्मशिक में इतना इद विश्वास था कि वे इस प्रकार की आलोचनाओं पर अूचेंप भी न करते थे; विचलित होना या डरना तो दूर की बात है।

सब से बढ़ा समालेखक "काल" है। उसीने मेवनाद-वध को समालोखना करके सिद्ध कर दिया कि वह अमर काव्य है।

मधुसूद्न की मीवप्य वाणी सर्वथा सच निक्छी। उन्होंने इसके विषय में भारन्म में ही मधुकरी कल्पना से कहां है—

> ''मक्षु मधुकोप रचो विज्ञजन जिससे प्रोमानन्द पूर्वक पियेंगे सुधा सर्गदा।''

त्र मानन्द पूर्वक पियम सुधा सगदा । ' को रनकी धारणा थी रससे अधिक फल रसका हुआ ।

मधुस्दन ने "विज्ञनन" के स्थान पर मूळ में "गौढ़जन" किखा है। किन्तु इस कान्य का अनुवाद अँगरेज़ों में भी हो गया है और भगवान की वृ.पा से हिन्दी में भी आज वह प्रकाशित हो रहा है; इस कारण अनुवाद में "गौढ़जन" के चदले 'विज्ञजन" कर दिया गया है। विश्वास है, मधुस्दन की आत्मा को इस परिवर्तन से आनन्द, और सन्तोप ही मास होगा।

वृत्र-संदार महाकान्य के रचिता-

## श्रीयुक्त हैमचन्द्र वन्द्योपाध्याय

छी राय है कि—''इस अन्य में स्वर्ग, सत्यं, पाताल, तीनों लोकों के रमणीय और भयानक प्राणी और पदार्थ सिमलित करके पाठकों के समज चित्रत किये गये हैं। यह काव्य पढ़ते पढ़ते सृतकाल वर्तमान की भौति जान पढ़ता है। इसमें विणत देव, दावव धीर मानवमण्डली के वीर्ट्यशाली, प्रतापशाली जीवों के अद्भत कार्य्य-कलाप देख कर मोहित और रोमाञ्चित होना पएता है। इसे पढ़ते-पढ़ते कभी विस्मय, कभी कोध हो आता है और कभी करणा से हृदय आहं हो जाता है एवं वाष्पाइल लोचनों से इसे समाप्त करना पढ़ता है।"

प्रसिद्ध नाट्यकार स्वर्गीय

#### हिजेन्द्रलाल राय

का राय है कि—''वंगाल में अभी तक ऐसा कोई कवि छत्पन्त नहीं हुआ जिसे सपुसूदन से जैंचा आसन दिया जा सके।"

अन्त सें स्वर्शीय

#### कालीप्रसन्नसिंह

की सम्मति का एक अंश उद्धृत करके यह निवन्ध समाप्त किया जाता है। उक्त महोदय ने लिखा है कि—बँगला-साहित्य में इस शकार के काव्य को उद्य होगा, जान पड़ता है, स्वयं देवी सरस्वती भी स्वम में इसे न जानती थों—

''वीणा-ध्विन दासी ने सुनी है और है सुनी कोकिला की कूक, नव पहनों के बीच से, सरस वसन्त में; परन्तु इस लोक में ऐसी मधु-वाणी नहीं और सुनी कल्याणी!"

# मेधनाद-वध

#### श्रीगणेशाय नमः

# मेघनाद-वध

# प्रथम सर्ग

सम्मुख समर में, अकाल में निहत हो, शूरिशरोरल बीरवाहु, यमपुर को गया जव, कहो तब देवि, सुधामापिग्णी! किस वर बीर को निशाचर नरेन्द्र ने, करके वरण निज सेनापित-पद पै, भेजा रण में था उस राघव के वैरी ने? अौर किस कौशल से अम्मिलाविलासी ने, इन्द्रजित मेघनाद, जग में अजेय, जो— था मरोसा राचसों का, मार कर उसको मेटा था सुरेन्द्र-मय? मन्द्मित सवथा—

करके पदारविन्द-वन्दना, विनय से, क्वेतमुजे, तुमको पुकारता हूँ फिर मैं; वीगापाणि भारति, माँ, जैसे तुम वैठी थीं श्राकर वाल्मीकि-रसना पै, कुपा करके, मानों पद्म-श्रासन पै, जब घन वन में— क्रौश्च-वध व्याध ने किया था खरशर से, करता विहार था जो को श्वी-सङ्ग सुख से; त्र्याके तुम दास पर वैसे ही द्या करो। महिमा तुम्हारी कौन जानता है जग में ? चोर था नराधम जो नर नर-वंश में, हे माँ, वही हो गया तुम्हारे ऋनुग्रह से मृत्यु अय, मृत्यु अय जैसे उमापति हैं ! रत्नाकर चोर तब वर से हे वरदे, हो गया कवीन्द्र काव्य-रत्नाकर ! पाता है चन्दन की शोभा विप-वृत्त तव स्पर्श से ! हाय ! मातः, ऐसा पुर्य है क्या इस दास का ? किन्तु गुणहीन, मूढ़ होता है सुतों में जो माता का विशेष प्रेम होता उस पर है। **आञ्चो, तव विकारमे, आञ्चो हे द्यामयी,** वीर रस-मग्न महा गीत त्राज गाऊँगा माँ ! मैं, तुम किङ्कर को, आओ, पदच्छाया दो। श्रात्रों, तुम भी हे देवि, मधुकरि कल्पने !

लेके मधु कवि-मन-सुमन-समृह से मञ्जु मथु-चक्र रचो, विज्ञ जन जिससे त्रेमानन्द पूर्वक पियेंगे सुधा सर्वदा। चेठा कनकासन पै बोर दशानन है, सोहता है हेमकूट-हेम शिर पर ज्यों शृङ्गवर तेज:पुःज । चारों श्रोर वैठे हैं सौ सौ पात्र मित्र, समासद नतमाव से विद्व में विचित्र समा स्फटिक-गठित है; उसमें जड़े हैं रत्न, मानों मानसर में सरस सरोज-फूल चारों श्रोर फूले हैं। उवेत, हरे, लाल, पोले, नोले स्तम्भ पंक्ति से ऊँची सुनहली छत सिर पर रक्खे हैं, **उत्तियत अयुत फन फैला कर अपने** धारण किये हैं धरा सादर फणीन्द्र ब्यों। मोती, लाल, पन्नें श्रीर हीरे श्रनमोल-से मलमल भालरों में भूम भूलते हैं यों-मूला करते हैं ज्यों महोत्सव-भवन में पल्लवों के हार गुँथे कलियों से, फूलों से। जागती है वार वार, जगमग भाव से, चोणी में चएप्रभा-सी, रतसम्भवा विभा चक्षु चौंधियाती हुई ! चारुमुखी चेरियाँ करके मृशाल-भुज सञ्चालित सुख से

रत-दराड वाले चारु चामर डुलाती हैं। धारण किये है छत्र छत्रधर यों ऋहा ! जल कर काम हर-कोपानल में न ज्यों **ब्रत्रधर-रूप में खड़ा है समा-सौध में** । सीममूर्ति द्वारपाल द्वार पे है घूमता, शूल लिये, पागडव-शिविर-द्वार पर ज्यों कद्रेश्वर ! गन्ध सह वहता सु-सन्द है श्रद्मय श्रनन्त वायु विश्र्त वसन्त का । काकली-तरङ्ग-सङ्ग लाके ऋहा ! रङ्ग से बॉंसुरी-सुधा-तरङ्ग मानों त्रज-वन में। दैत्यराज मय, क्या तुम्हारी सभा १ तुच्छ है इसके समन्न, खच्छ रतमयी, जिसको तुमने रचा था इन्द्रप्रस्थ में प्रयास से पार्ख्वों को तुष्ट करने के लिए आप ही।

ऐसी समा-मध्य बैठा रक्त:कुलराज है,
मौन सुत-शोक-वश, वहती है आँखों से
आविरल अश्रुधारा—वस्त्र मिंगो करके,
तोक्ष्ण शर लगने से सरस शरीर में
रोता तक नीरव है जैसे। कर जोड़ के—
सामने खड़ा है मग्न दृत, भरा घूल से;
शोणित से आदू है शरीर सब उसका।
शत शत योद्धा जो कि वीरवाहु-सङ्ग ही

पैठे समराच्यि में थे, शेष बचा सब में एक यही वीर; उस काल की तरङ्ग ने सद को इबोया, इसी राचस को छोड़ के; नाम मकराच, यचराज-सम है वली। सुत का निधन सुन हाय ! इसी दूत से, श्राज महा शोकाकुल राजकुलरत है रावण ! समाजन दुखी हैं राज-दुःख से । यन जब घेरता है भानु को, भुवन में होता है ऋँधेरा । चेत पाके कुछ दंर में दीर्घ खास छोड़ वह शोक सह वोला यों-''शर्वरी के स्वप्न के समान तेरा कहना है रे दूत, आकुल है देव-कुल जिसके मीम सुज-विक्रम से, दीन नर राम ने मारा उसे सम्मुख समर में ? क्या विधि ने छेंकुर का वृत्त छेद डाला फूल-दल से ? हा सुत, हा वीरवाहो, शूरशिरोरत्न हा! खोया है तुम-सा धन मैं ने किस पाप से ? दारुण रे दैव, दोप देख मेरा कौन-सा तू ने यह रत्न हरा ? हाय ! यह यातना कैसे सहूँ १ और कौन मान श्रव रक्खेगा

काल-रण-मध्य इस सुविपुत कुल का ! काट कर कानन में एक एक शाखा को

श्रन्त में लकड़हारा काटता है वृत्त को; हे विधाता, मेरा महा वैरी यह वैसे ही करता है देख, बलहीन मुक्ते नित्य ही ! सत्वर निमूल मैं समूल हूँगा इसके शायकों से ! अन्यथा क्या मरता समर में माई कुम्मकर्ण मेरा, शूलधर शम्भु-सा एक मेरे दोष से अकाल में ? तथा सभी रत्तोवंशरत्ती वीर ? शूर्पण्खा, तू ने हा ! पश्चवटी में जा किस कुच्चए में देखा था कालकृट धारी यह नाग, त्रो त्रमागिनी ? श्रौर किस कुच्चण में (तेरे दुख से दुखी) लाया था छुशानु-शिखा रूपी जानकी को मैं स्वर्ण के सुगेह में ? हा ! इच्छा यही होती है— छोड़ यह हेमधाम, निविड़ ऋरएय में जाकर जुड़ाऊ निज ज्वाला मैं अकेले में ! पुष्प-दाम-सज्जित, प्रदीपों के प्रकाश से उद्मासित नाट्यशाला-सी थी यह सुन्दरी हेमपुरी मेरी ! अब एक एक करके सूखते हैं फूल और बुमते प्रदीप हैं; नीरव रवाव, वीग्णा, मुरली, मृदङ्ग हैं; फिर क्यों रहूँ मैं यहाँ शोक मात्र पाने को ? 🖟 किसकी निवास-वासना है त्र्यन्धकार में ?"

रत्ताराज रावण ने करके त्रात्तेप यों शोक से विलाप किया; हाय ! हस्तिना में ज्यों सुनकर दिव्यदृष्टि-सज्जय के मुख से श्रन्धराज, मीममुज मीम के प्रहारों से पुत्रों का प्रणाश, कुरुनेत्र-काल-रण में, रोये थे विलाप कर वार वार शोक से।

उठ तव, दोंनो हाथ जोड़, नतमाव से, मिन्त्रवर सारण यों कहने लगा कि—"हे स्तोवंश-शेखर महीपते, महामते, विश्व में विदित, इस दास को चमा करों। शक्ति किसकी है भला ऐसी इस लोक में सममावे आपको जो ? किन्तु प्रभो, मन में सोच देखों, अश्रमेदी शृङ्ग यदि भङ्ग हो वज्र के प्रहार से तो होता है कभी नहीं भूधर अधीर उस वाधा से। विशेपतः यह भवमण्डल है मायामय, स्वप्न-सा, इसके प्रदन्त सुख-दु:ख सव भूठे हैं। भूलते हैं मोह-छलना में अज्ञ जन ही।"

उत्तर दिया यों तव लङ्कापित ने उसे— "मिन्त्रवर सारण, कहा जो तुमने, सभी सत्य है, मैं जानता हूँ, मायामय विश्व है; इसके प्रदत्त सुख-दु:ख सव भूठे हैं। रोते हैं अबोध प्राण किन्तु जानकर भी।
सक्जु मनोवृन्त पर फूलता है फूल जो
तोड़े उसे काल तो अधीर मन होता है
और डूबता है शोक-सिन्धु में, मृणाल ज्यों
डूबता है पद्म रूपी रक्ष हरा जाने से।"

इसके अनन्तर निदेश दिया राजा ने— "वार्तावह, बोल, गिरा क्योंकर समर में अमरगर्यों का त्रास वीरवाहु विक्रमी ?"

करके प्रणाम चरणों में, कर जोड़ के, कहने लगा यों भग्न दूत—"हाय! स्वामी, मैं कैसे सो ऋपूर्व कथा ऋापको सुनाऊँगा ? वर्णन करूँ गा शौर्य्य कैसे वीरवाहु का ? सद्कल कुञ्जर घुसे च्यों नल-वन में, धन्वी वीर-कुक्तर प्रविष्ट हुत्रा, वेग से, शत्रु-दल में त्यों। उर कॉपता है अब भी थर थर, सोच उस भीषण हुँकार को ! हे प्रभो, सुना है सिंहनाद घनघोष भी, कल्लोलित सिन्धु-रव; श्रौर में ने देखा है वेग से इरम्मद को जाते वायु-मार्ग में; किन्तु सुना मैं ने नहीं तीनों लोक में कमी ऐसा घोर घर्घर कठोर शोर धन्वा का ! श्रौर ऐसी भीम शर-बृष्टि नहीं देखी है!

यृथनाथ-सङ्ग गज-यूथ यथा जाता है रण में प्रविष्ट हुऱ्या, साथ ही हुसार के, वीर-वृन्द । धूल उड़ छा गई गगन में, चेर लिया मानों व्योम आके कुद्ध मेघों ने; कौंधा के समान चक्षु चौंधा कर वेग से तीक्ष्णतम वागा उड़े व्योम-पथ में प्रभो, सन सन ! धन्य युद्ध-शिचा वीरवाहु की । गिन सकता है कौन, शत्रु मरे कितने ? सैन्यसह यों ही महाराज, पुत्र ऋापका जूभा वैरियों से । फिर नर वर राम ने रगा में प्रवेश किया। सोने का किरीट था सिर पर और महा भीम चाप कर में,— वासव का चाप वहु रह्नों से खचित ज्यों।" रोया भग्न दूत चुपचाप, यह कह के, रोता है विलापी यथा पूर्व व्यथा सोच के रोये सव सभ्य जन नीरव, विपाद से । साशुमुख मन्दोदरीमोहन ने त्राज्ञा दी "कह हें सन्देशवह, कैसे, कह मैं सुनूँ, मारा रावणात्मंज को दशरथ-पुत्र ने ?" "कैसे, हे महीप," फिर भग्न दूत बोला यों**—** "कैसे मैं कहूँगा वह वृत्त, कैसे आप भी उसको सुनेंगे ? हाय ! कालमूर्ति केसरी,

ज्वालामयी दृष्टि वाला, घोर दाँत पीस के टूटे वृष-स्कन्ध पर, कूद कर कोप से-जैसे, ठीक वैसे ही क़ुमार पर राम ने आके किया आक्रमण ! चारों ओर रण की तुमुल तरङ्गें उठीं, सिन्धु ज्यों समीर से जूमा कर गर्जता हो । ज्वाला-तुल्य ऋसियाँ घूम घूम घूम ऐसे ढालों के समू हूँ में जागती थीं सैकड़ों—हज़ारों ! श्रम्बुराशि व्यों नाट करते थे कम्बु, देव, श्रौर वया कहूँ ? पूर्वजन्म-दोप-त्रश एकाकी बचा हूँ मैं ! हायरे विधाता ! मुक्ते तू ने किस पाप से श्राज यह ताप दिया ? सोया क्यों न युद्ध में लङ्काञ्चलङ्कार वीरवाहु के ही साथ मैं शुर-शर-शय्या पर ? किन्तु निज दोष से दोषी मैं नहीं हूँ। देव, देखो इस वच को, विचत है शत्रु के प्रहारों से समच ही; कोई अस्त्र-चिन्ह मेरी पीठ पर है नहीं।"

राच्चस निस्तन्ध हुआ घोर मनस्ताप से, वोला तब लङ्कापति हुई से, विषाद से— "धन्य दूत, तेरी वात सुन किस वीर का चाहेगा न चित्त भला जाने को समर में ? डमरू निनाद सुन काल फणी क्या कमी रह सकता है पड़ा बिल में शिथिल-सा ? धन्य लङ्का, वीर-पुत्र-धात्री ! चलो, चलके देखें हे सभाजन, पड़ा है किस माँति से शूरशिरोरत वीरवाहु रणभूमि में; श्रास्त्रों सब, देख श्राँखें ठएडी करें श्रापनी ।"

रावण चढ़ा यों तव सौध के शिखर पै. हेम उदयाद्रि पर ऋंग्रुमाली भानु ज्यों । स्वर्ण-सौध रूपी मञ्जु मुकुट-विमिएडता शोभित थी चारों त्रोर लङ्कापुरी-सुन्दरी! श्रेग्रीवद्ध हेमहर्म्य, पुष्पवाटिकात्रों में; कमल सरोवरों में, रौप्यच्छटा उत्सों में श्रौर नेत्रलोभी फूल वृत्तराजियों में थे, युवती में योवन ज्यों; हीरों के कलश थे देवालय-शिखरों में, ऋौर सब रङ्गों के रत्नों की प्रपूर्णता थी विपिण-समृह में। लाकर ऋसंख्य धन मानों इस विइव ने रक्खा है सुवर्णलङ्के, तेरे पदतल में मक्तिमावना के साथ, पूजा के प्रकार से। विदव की है वासना तू, सर्व सुखशाला है। उन्नत प्राचीर महा अटल-अचल-सी रक्तोराज रावण ने देखी; उस पर था बीर-मद-मत्त अखधारी-दल घूमता,

शैल पर सिंह मानों। चार सिंहद्वार जो रुद्ध अब थे, विलोके सीताहर ने; वहीँ सज्जित असंख्य गज, अञ्च, रथ आदि थे; त्रौर थे सतर्क शूर सैनिक महारथी। बाहर पुरी के वैरि-वृन्द देखा वीर ने, नालू का समूह यथा तीर पर सिन्धु के, तारागण-मगडल या विस्तृत गगन में। थाना रोप पूर्व वाले द्वार पर, युद्ध में दुर्द्धर, ऋरुद्धगति वाला वीर नील है। द्विण के द्वार पर अङ्गद् है घूमता, करम-समान नव बल से बलिष्ठ, या विषधर नाग तुल्य, अनत में जो हिम के फन को उठा के और शूल जैसी जिह्ना को गर्व से हिलाके, नव कञ्चुक घरे हुए चूमता है ! उत्तर के द्वार पर आप ही मर्कट-महीप वीर-केसरी सुकरठ है। पश्चिम के द्वार पर देव दाशरथि हैं, हायरे ! विषएए। त्र्यव सीता के वियोग 🖰 📑 कुमुद-विनोदी विधु कौमुदी-विहीन ज्यों ! लक्ष्मण, विमीपण, समीर-सुत साथ हैं । होकर सतर्क, सावधान, शतघेरों से चारों ओर वैरिन्दुन्द घेरे हेम लङ्का है,

गहन विपिन में ज्यों ज्याध-दल मिलके, जाल ले, सतक घेरता है नेत्ररञ्जनी रूप में, पराक्रम में भीमा, त्र्यादि भीमा-सी, केसरी की कामिनी को ! युद्ध-चेत्र सामने देखा वीर रावण ने । कोलाहल करके घूमते खगाल, गीध, कुक्रूर, पिशाच हैं। बैठते हैं, उड़ते हैं श्रीर लड़ते हैं वे श्रापस में; कोई सम-लोमी जीव को कहीं पच के प्रहारों से खदेड़ता है दूर लों, सुख से निनाद कर कोई मांस खाता है; पीता है रुधिर कोई; मृतकों के ढेर हैं। भीमाकृति कुखरों के पुख हैं पड़े वहाँ, भंभागति-श्रश्व गति-हीन हाय ! श्रव हैं; चूर्ण हैं ऋसंख्य रथ; सादी, निषादी, रथी श्रौर शूली, एक साथ सव हैं पड़े हुए ! वर्म, चर्म, चाप, शर, भिन्दिपाल, श्रासियाँ, मुद्गर, परशु, तूण फैले सब ओर हैं। कुराडल, किरीट, हार, शीर्पकादि वीरों के तेजोमय भूषण विकीर्ण हैं जहाँ-तहाँ। यन्त्रि-दल यन्त्रों में पड़े हैं यम-तन्त्र हो ! ध्वजवह, हेम-ध्वज-दराड लिये हाथ में, कालदराडाघात से पड़े हैं। हाय रे। यथा

स्वर्णचूड्-शस्य कट गिरते हैं चेत्र में कर्षक-करों से, पड़े रात्तस असंख्य हैं; भानु-कुल-भानु वीर राघव के वाणों से ! शूरिशरोरत वीरबाहु है पड़ा वहीं वैरियों को दावे वली, जैसे था पड़ा ऋहा ! जननी हिडिम्बा के विशाल स्नेह-नीड़ में पालित गरुड़-सा घटोत्कच महावली, जव उस कालपृष्टधारी कर्ण धन्वी ने छोड़ी शक वाली शक्ति कौरव-हितार्थ थी। शोक से अधीर तब वोला राचसेन्द्र यें— "त्राज जिस शय्या पर वत्स, तुम सोये हेा, शूर-कुल इच्छुक है सवदा ही उसका ! दलकर शत्रु-दल रण में स्ववल से, जन्सभूमि-रचा-हेतु कै।न डरे मृत्यु से ? भीरु है जो मूढ डरे, धिक उसे, धिक हैं! तो भी, यह चित्त तात, मोह-मद-मुग्ध है, फूल-सां मृदुल; इस वज्र के प्रहार से कैसा आज कातर है, जानेंगे इसे वही जो कि अन्तर्यामी हैं, जना मैं नहीं सकता। यह भव-भूमि विघे, रङ्गभूमि तेरी है; किन्तु पर-दु:ख देख क्या तू सुखी होता है ? होता है सदैव पिता दुःखी पुत्र-दुःख से;

विद्य-पिता तू है, यह तेरी कौन रीति है ? हा सुत, हा वीरवाहो, शूरिशरोरत्न हा ! क्योंकर तुम्हारे विना मैं ये प्राण रक्खूँगा ?"

करके आद्तेप यों ही राज्ञसों के राजा ने दृष्टि फेर देखा दूर मकरालय सिन्धु यों— मेघों का समृह मानों निश्चल है, उसमें प्रस्तर-विनिर्मित, सुदीर्घ, दृढ़, सेतु है। दोनों ओर फेनमयी फिएवर रूपिणी उठती तरंगें हैं निरन्तर निनाद से। वह पुल, विपुल, अपूर्व है, प्रशस्त है, राज-पथ-तुल्य; जन-स्रोत कल रव से वहता है, स्रोत:पथ से ज्यों वारि वर्षा में।

सिन्धु-श्रोर देख महामानी राचसेन्द्र यों वोला, श्रीभमान-वरा-"क्या ही मञ्जु मालिका पहनी प्रचेत:, श्राज तुमने, हा ! धिक है, तुम जो श्रलंक्य हो, श्रजेय हो, क्या तुम को श्रक्श लगता है यही ? सोचो, हे महोद्धे ! श्राम्पण क्या तुन्हारा रत्नाकर, है यही ? हाय ! किस गुण से, कहो, हे देव, मैं सुनूँ, किस गुण से है तुन्हें क्रीत किया राम ने ? वैरी हो प्रभक्तन के श्रीर प्रभक्तन ज्यों भीम विक्रमी हो तुम; फिर किस पाप से

पहने हो तुम यह निगड़, कहो, सुन्ँ ? नीच भालुखों का वाँघ, वाजीगर उनसे खेल करता है; किन्तु राजपद सिंह के बाँधे पित्त-रज्जु से जो, शक्ति यह किसकी 🥐 यह जो सुवर्ण-पुरी लङ्का, नील जलघे, शोभित तुम्हारे वच पर है कि नित्य ज्यों माधव के वत्त पर कौस्तुभ सुमिण है, इस पर बतात्रो, क्यों तुम यों ऋद्य हो ? त्रव मी उठो हे वीर, तोड़ो वीर-वल से तुम यह पाप-वन्ध, मेटो ऋपवाद को; शान्त करो ज्वाला यह, ऋतल सलिल में शीव ही डुवोके इस शक्तिशाली शत्रु को । न यह कलङ्क-रेखा रक्खो तुम माथे पै, विनती तुम्हारे चरणों में यही मेरी है ।" राजपति रावण यों कह फिर मौन हो, वैठा कनकासन पै, त्राके सभा-धाम में; बैठे मौन पात्रमित्र-सभ्य सब शोक से चारों श्रोर। इतने में गूँजा वहाँ सहसा रोदन-निदान-मृदु; गूँज उठा साथ ही नूपुर-रणन श्रौर किङ्किणी-कणन भी ! हेमाङ्गिनी सङ्गिनी-समूह लिए सङ्ग में

चित्राङ्गदा देवी तव त्राई समाधाम में ।

करा विखरे थे, देह, श्राभरण-हीन थी; पालं से प्रस्तहीना, दीना लता हो यथा! श्रमुमय नेत्र, हिम-पूर्ण यथा पद्म थे ! वीरवाहु-शोक-वंश व्याङ्खल श्री महिपी, होती है निहिंकिनी ज्यों, हाय ! जम नीड़ में युस कर कालनाग शावक को मस ले ! फैली शोक-मंभा सभा-मध्य महा वेग सं, चारां श्रोर वामा-वृन्द्र शोभित हुश्रा वहाँ. रूप में सुराङ्गना ज्यों, सुन्त केशन्वन थे, श्रांसुत्रों की वृष्टि वारि-धारा थीं, उसाँसों का प्रलय-प्रमञ्जन थाः, हाहाकार् मन्द्र थाः! चोंका कनकासन पे लङ्कापति देख के। फेंक दिया चामर हराम्बु भर दासी ने, छत्र फेंक छत्रधर रोया; <del>ह्योभ-रोप से</del> खींच लिया घोर खर खड्ग द्वारपाल ने, पात्र-मित्र-सभ्य सब रोचे घोर रव से। वोली, कुछ देर वाद, भित्राङ्गदा सहि*पी*, रावण की ओर सती देख, मृदु स्वर से— "एक रत विधि ने दिया था सुभी ऋपया, रक्खा उसे पास था तुम्हारे, सुमा हीना ने, रत्तः कुलरत्न, रत्ता-हेतुः, वृत्त-नीड़ में शावक को रखती खगी है ज्यों। कहो, कहाँ

रक्खा तुमने है उसे लङ्कानाथ ? है कहाँ मेरा सो अमूल्य रत्न ? पाऊँ मैं उसे कहाँ ? दीन-धन-रच्या है राजधम्मी; तुम हो राजकुल-राज, राजा, रक्खा कहो, तुमने, कैसे, मैं त्रकिञ्चना हूँ, मेरे उस धन को ?" उत्तर में वोला तव वीर दशानन यों-''व्यर्थ यह लाञ्छन लगाती हो प्रिये, मुफे क्यों तुम ? उचित है क्या निन्दा उस जन की, दोपी यह-दोप से है जो ? हा ! यह यातना सहता हूँ दैव-वश, देवि, यह सोने की वीरपुत्रधात्री पुरी देखो, आज होरही वीर-शून्य, वीरप्रसू, मानों श्रीव्नऋतु में नीर-शून्य सरिता, प्रसून-शून्य ऋटवी! करके प्रवेश नागवल्ली-लता-गृह में शस्य यथा करता है छिन्त-भिन्त उसको, तोड़ता है दाशरिथ मेरे हेमपुर को ! च्याप चिन्ध भी है वँधा चाग्रह से उसके ! एक सुत-शोक से हो व्यय तुम ललने, शत सुत-शोक से है मेरा हिया फटता रात-दिन ! हाय ! देवि, ऋोंधी जब ऋाती है, करके विदीर्श तब सेमल की फलियाँ, उनकी रुई को वह वेग से उड़ाती है,

रज्ञ:-कुल-शेखर त्रिपुल हाय ! मेरे त्यों होते हें त्रिनप्ट इस काल-रण-रङ्ग में । जहां के त्रिनाश को बढ़ाता विधि हाथ हैं।"

रज्ञोराज मीन हुआ, होकर अधोमुखी चन्द्रानना चित्राङ्गदा रोने लगी शोक से; होने लगी व्याकुल हा ! याद कर पुत्र को । राधवारि योला फिर सान्त्वना के खर में—

"योग्य है विलाप यह देवि, क्या तुम्हें कभी ? रग में तुम्हारा पुत्र, देश-जैरी मार के, स्वर्ग को गया है; तुम वीरसू हो, वीरों का कर्म्म कर बीरगति पाई तव पुत्र ने । इसके लिए क्या यह क्रन्दन उचित है ? मेरा इल उज्जल हुआ है तव पुत्र के विक्रम से; इन्दुमुखि, रो रही हो फिर क्यों ? क्यों तुम भिंगो रही हो श्रांसुश्रों से श्रापको ?" बोली तब चारुनेत्रा चित्राङ्गदा सुन्दरी— "देश-गैरी मारता है रण में जो, धन्य है; धन्य उसका है जन्म, मानती हूँ छापको धन्य में, प्रस् जो हुई ऐसे वीर सूनु की। किन्तु सोचो नाथ, तव लङ्कापुरी है कहाँ; हैं वह श्रयोध्या कहाँ ? कैसे, किस लोम से, राम यहाँ आया ? यह स्वर्णपुरी सुन्द्री,

इन्द्र को भी वाञ्छित है, अतुल त्रिलोकी में; शोसित है रत्नाकर चारों छोर इसके उन्नत प्राचीर जैसे रजत-रचित हो । सुनती हूँ सर्यू किनारे वास उसका; मानव है तुन्छ वह । क्या तुम्हारा सोने का सिंहासन झीनने को राघव है जूमता ? वासन हो चाहे कौन चन्द्र को पकड़ना ? देव, फिर देश-वैरी कहते हो क्यों उसे ? रहता सदेव नतमस्तक भुजङ्ग है, किन्तु यदि उसपै प्रहार करे कोई तो फन को उठाके वह उसता है उसको । किसने जलाई यह कालानल लङ्का में ? हाय ! निज कम्मी-दोष से ही नाथ, तुमने कुल को डुबाया श्रौर डूबे तुम श्राप भी !" कहके यों मर्भवाक्य वीरवाहु-जननी चित्राङ्गदा रोती हुई, सिखयों को साथ ले, अन्त:पुर को गई। सशोक, साभिमान यों गर्ज उठा राघवारि, हेमासन छोड़ के--"इतने दिनों में ( बोला ) शूर-शून्य होगई मेरी स्वर्णलङ्का ! इस कालान्तक रण में भेजूँ अब और किसे ? कौन अब रक्लेगा रक्:कुल-मान १ आप में ही अब जाऊँगा।

सज्जित हो, लङ्का-अलङ्कार शूर-सेनिका ! देख़ँ , रघुनंशमणि रखते हैं गुण क्या ? होना श्राज जनत अरावंग, अराम वा।" इतना कहा जो शुर-सिंह दशानन ने, दृन्दुनि समा में वजी घोर घन-घोष से। सुन वह नाद, सजी वीर-मद-मत्त हो, सुर-नर-देत्य-भीति, यातुवानवाहिनी । निकले सवेग वारियों से-जलस्रोत-से, विक्रम में दुर्निवार—वारणों के यूथ, त्यों अञ्च मन्दुराओं से, लगामों को चवाते-से, त्रीवाएँ सुमङ्ग किये । स्त्रर्णचूड् रथ भी श्राये वायुन्तेरा से, पुरी में प्रमा छागई। प्रवत्त पदातिक, सुवर्ण-टोपं पहुँने, खङ्ग खनकाते हुए कान्तिमीन कीपों में, पीठों पर ढाल बाँधे, रंग में अमेख जो; हाथों में त्रिश्ल लिये, अंश्रेमेदी शाल ब्यों, वम्मीवृत देह किये, अगि पंक्ति वीध के। श्राये यों निपादी कि ज्यों मैंघ-वंरोसने पै वज्रपाणि, सादी यथा अस्विनीकुमार्र हों: मीम भिन्दिपाल, विद्वनाशी फर्स लिये। फैली नमोमएडल में श्रामा, यथा वर्त में दावानल लगने से फैलंता उजाला है।

रत्तः कुल-केतु-पट, रह्नों से जड़ा हुआ, धीर ध्वजधर ने उड़ाया, यथा फैलाके पत्तों को उड़ा हो स्वयं वैनतेय व्योम में ! चारों त्रोर शोर कर बाजे बजे युद्ध के, उल्लासित हो के हय हींसे, गज गरजे; अम्बुराशि ऐसा कम्बुराशि-रव छागया; टङ्कारित चाप हुए, भङ्कारित असियाँ, कान फटने-से लगे घार कालाहल से। कॉपी तब स्वर्शलङ्का वीर-पद-भार से, गरजा सरोष सिन्धु ! जल-तल में जहाँ--विद्रमों के त्र्यासन पै, हेम-पद्म-त्रन में, मॉॅंग गुँथवा रही थी मोतियों से रूपसी देवी वरुणानी, वह शब्द वहाँ पहुँचा; चौंककर चारों श्रोर देखने लगी सती, बोली फिर इन्दुमुखी अपनी सहेली से— ''चञ्चल हुत्रा क्यों सखि, सिन्धुराज सहसा ? मुक्तामय सौध-शृङ्ग काँपता है, देख ते। ! जान पड़ता है, फिर दुष्ट वायुकुल ने श्राकर तरङ्गों से लड़ाई ग्रुरू कर दी। धिक है प्रमञ्जन का, कैसे वह सजनी, भूला है प्रतिज्ञा निज ऐसे अलप काल में ? इन्द्र की समा में ऋमी मैं ने उसे साधा था

गेकने की वायु-वृन्द, बोंधने की कारा में।
हँस के कहा था तब उसने—"जलंदनरी,
स्वच्छनीरा सरिताएँ जितनी जगत में,
किछ्री तुन्हरी हैं, सभी के साथ युसकी
आजा दें। विहार की तो मानूँ अनुरोध में।"
अनुमति दी थी सिख, में ने वायुपित की,
फिर बह आगया क्यों देने युक्ते यातना ?"
जत्तर सखी ने दिया तब कलकराठ से—
"देती हैं। वृथा ही दें।प वारीन्द्रासि, वायु कें। ।
संना नहीं, किन्तु यह संभा के समान ही
सजता है रावस सुवर्शलङ्का धाम में,
राम-वीर-गर्व खर्च करने को रस्स में।"

योली वरुणानी फिर—"श्राली, यही वात है; सीता के लिए श्रीराम-रावण का वैर है। रचःकुल-राजलक्ष्मी प्यारी सखी मेरी हैं, उनके समीप सखि, जाश्रो तुम शीव ही, युद्ध-कथा सुनने की लालसा है मुभको। देना यह स्वर्ण-कञ्च कमला के। भेट में श्रीर कहना यें—जहाँ वैठ पद्मासन पै रखती थीं श्ररुण पदाञ्ज तुम श्रपने, फूला वहीं फूल यह, चन्द्रमुखि, जब से तुम गई करके श्रिंधरा सिन्धु-गेह में।"

जल-तल छोड़ चली मुरला सहेली येां— सफरी सुच चला ज्यें चलती है सहसा रौंप्यकान्ति-विभ्रम दिखाने का दिनेश का । प्राप्त हुई दृती शीव स्वर्णलङ्काधाम े में, पद्मालय मध्य जहाँ पुरस्य पद्मासन पै राजती थी पद्ममयी पद्मनाभ की प्रिया। द्वार पर ठहर निमेप सर दूती ने दृष्टि निज शीतल की, देख वह माथुरी, मोहती है मदन-विमोहन का जा सदा। चलता चिरानुचर वायु था वसन्त का सुस्वन से, देवी के पदाब्ज-परिमल की त्राशा कर। चारों त्रोर शाभित थे फूल यें-रत ज्यों धनाधिप के धन्य धनागार में। जलती थी धूप सौ सौ स्वर्श-धूपदानों में, श्रामोदित मन्दिर था गन्धरस-गन्ध से । नाना उपहार सजे स्वर्णभाजनों में थे विविध पदार्थ सह । स्वर्ण-दीप-माला थी द्येप,--गन्ध-तैल-पूर्ण, किन्तु द्युतिहीन थी देवी के समन्न, यथा राकापति-तेज से होते ज्योतिरिङ्गग् हैं ज्योतिर्हीन रात में ! चैठी मुहँ मोड़के थी इन्द्रुमुखी इन्दिरा देवी सविषाद, श्रहा ! गौड़जन-गृह में

विजयाद्शमी को ज्यां विजया विसर्जिता ! रन्त के क्योल करतल पर, सोच में नेजन्विती कमला थी कमलासनस्थिता। हा ! ऐसे - सुमत जैसे - मत में भी शोक क्या होता है प्रविष्ट कुम्हलाने के लिए उसे ! मन्द्र मन्द्र गति से सुमन्दिर में सुन्दरी मुरला प्रवेश कर, कमला के पैरां में प्रेम से प्रग्त हुई। रचःकुल-लक्ष्मी ने उसके। आशीप दिया और पृछा उससे-"कैसे तुम श्राज यहाँ श्राई', कहा, मुरले, प्यारी सखी मेरी कहाँ देवी हैं जलेश्वरी ? याद करती हूँ सदा उनका में। जब थी उनके जलालय में, करती थीं कितना मुक्त पर प्रेम वरुणानी सती, उनकी मूल सकती हूँ कभी क्या में कृपा मुख्ले ! श्राशावास मेरा जिन हरि का हृद्य है, विचत है। उनसे बची जो रही, से। सखी पाशी की प्रिया के स्तेह से ही मैं वची रही। सकुशल तो हैं सखी ?" वोली तव मुरला— ''कुशल समेत हैं वे देवि, जलतल में। -सीता के लिए श्रीराम-रावण का वैर है, युद्ध-कथा सुनने की लालसा है उनका ।

अरुण पदाच्ज जहाँ रहते थे आपके फूला यह पद्म वहाँ, सेवा में इसी लिए **याशिप्रेयसी ने ऋाज प्रेषित किया इसे ।**" दीर्घ दवास छोड़ सविषाद वाली कमला, अमला-बैकुगठ-विभा—"हाय ! सखि, क्या कहूँ ? दिन दिन हीनवीर्थ्य हो रहा है रण में दुष्टमति रावण, ज्यों तीर नीरनिधि का तरल तरङ्गों के प्रहारों से सद्व ही ! चौंकागी सुन के तुम, योद्धा कुम्भकर्ण-सा, भोमाऋति भूधर-समान धीर, रण में निहत हुन्रा है ऋतिकाय सह ! ऋौर भी कितने निशाचर मरे हैं, कहूँ कैसे मैं ? शूरशिरोरत वीरवाहु हत है। गया। सुन पड़ता है वह ऋन्द्न निनाद जो, रो रही है अन्त:पुर-मध्य सुत-शाक से व्याकुल हे। चित्राङ्गदा । हो रही हूँ व्यय में यह पुर छोड़ने का । फटता हदय है सुन सुन रात-दिन रोना अवलाओं का ! रोती हैं मुरले, यहाँ नित्य घर घर में, स्वामिहीना सतियाँ त्यां पुत्रहीना माताएँ !" पूछा मुरला ने-"महादेवि, कहिए, सुनूँ, त्राज कान शूर सजता है वीर दर्प से ?"

वोली रमा—"आयो, चल देखें हम देनों ही **ऋाज लड़ने के लिए काँन वीर जाता है**।" करके विचार यह, मन्दिर से दोनों ही रज्ञ:जलनारियों का रूप रख निकलीं, पहने दुकल दिव्य । कङ्कण करों में थे, चरलों में नृपुर सुनिकण थे करते; कुश कटिदेश में थी काश्वी नेत्ररिजनी। नन्दिर के द्वार पर त्राके लगीं देखने। चलती है श्रेगीवद्ध सेना राजपथ में, सिन्यु की तरङ्गें यथा चलती हैं वायु से । दौड़ते हैं स्यन्द्रन, सुचारु चक्रनेमियाँ व्मती हैं वर्वर । तुरङ्ग हैं भपटते मंभा के समान । गज धरती धँसाते हैं पीन-पर्-भारों से, ज्लाल कर ग्राएडों को, द्ग्डधर मानों काल-द्ग्डधारी । युद्ध के वाज वजते हैं, यथा घन हैं घहरते; रत्नों से खचित सौ सौ केतु हैं फहरते दृष्टि मुलसाते हुए। देनों श्रोर सोने के सु-गृह-गवाचों में खड़ी हो विख्वमोहिनी रज्ञ:कुलवधुएँ प्रसृत वरसाती हैं **ऋौर शुम शब्द करती हैं। तब मुरला** इन्द्रमुखी इन्दिरा की श्रोर देख बोली यों-

"त्रिदिव-विभव देवि, देखती हूँ भव में ! जान पड़ता है, आज आप सुररांज ही दिव्य दल-वल से प्रविष्ट हुए लङ्कां में। कहिए ऋपामिय, ऋपा कर कि मैं सुनूँ, कौन कौन शुर सजे ब्याज रग्ए-मद से ?" पद्मनेत्रा पद्मा तव वोली—"हाय ! मुरले, हो चुकी है शूर-शून्य स्वर्णलङ्का अव तो ! देव-नर दैत्य-त्रास थे जा वीर-केसरी, निहत हुए हैं इस दुईर समर में। धारण किया है चाप राम ने सु-योग में ! देखेा, वह स्वर्णचूर्ण-रथ पर जा रथी भीममृतिं विरूपाच रच्चोदलपति है, प्रक्ष्वेड्नधारी बीर, दुर्निवार रण में। हाथी पर देखा, वली कालनेमि वह है, शत्रुत्रों का काल, भिन्दिपाल लिये हाथ में श्रद्भारूढ़ देखेा, गदाधारी, गदांधर-सा, तालतरु-तुल्य वह तालजंघा भट है ! देखो, रणमत्त वह राज्ञस प्रमत्त है, भीषण, शिला-सा वत्त जिसका कठोर है ! श्रीर जो जो योद्धा हैं, कहाँ तक गिनांड में शत शत शूर ऐसे इत हुए रण में, जैसे जब दावानल फैलता है वन में,

तुङ्ग तुरुष्ट्रन्द जल भस्मराप होने हैं !" पृक्षा सरला ने तव—''देवेश्वरि, कहिए, देना दिखलाई नहीं मेघनाद क्यों यहीं इन्द्रजित योद्धामहा, रचःकुल-केसरी ? निह्न हुन्ना है वह भी क्या काल-रण में ?" योली विष्णुवड्मा, सु-मञ्जुमृदुहासिनी— 'जान पड़ता है, युवराज त्राज सुख से करना विहार है प्रमोदोद्यान में, उसे ज्ञान नहीं, सारा गया वीरवाहु रश सें; जाञ्रो वरुणानी के समीप तुम मुरले, कहना सती से कि मैं छोड़ इस पुर को सत्वर त्रेंकुएठधाम जाऊँगी । स्त्रदोप से लङ्कापित इ्यता है। हाय ! वर्पाकाल में त्वच्छ सरसी च्यों पङ्क उठने से पङ्किला होती है, सुवर्णलङ्का पाप-पूर्ण हो रही ! कैसे अव और यहाँ वास करूँ मैं मला ? जाळो सखि, शीव तुम मोतियों के धाम में, विद्रुमासनस्था वरुणानी जहाँ। जाऊँ मैं इन्द्रजित के समीप, लाऊँ उसे लङ्का में, कर्म्मफल पूर्व के फलेंगे यहाँ शीव ही।" करके प्रणाम, विदा होकर रमा से यों-मुरला मनोज्ञ दूती वायु-पथ से चलो,

रत्नमय आखराडलचाएच्छटा-मरिडता । जड़ती शिखरिडनी है जैसे मञ्जू कुञ्ज में,

उत्तर समुद्र के किनारे, घुसी सुन्दरी नील जलसध्य। यहाँ केशव की कामना कमलाची रचःकुललक्ष्मी चली उड़के, वासव को त्रास जहाँ वीर मेघनाट था।

शीव्र हृषीकेश-प्रिया इन्दिरा सुकेशिनी पहुँची, जहाँ था वीर चिर रण्विजयी इन्द्रजित । वैजयन्त धाम-सा निवास था, सुन्दर अलिन्द में थे हीरचूड़-हेम के खम्भे तथा चारों श्रोर रम्य वनराजि थी नन्दन विपिन-तुल्य । कोकिश थे कूजते डालों पर, गूँजते थे भौरे, फूल फूले थे; सर्मरित पत्र थे, वसन्त-त्रायु त्राता था; मर मर शब्द कर मरते थे मरनें। करके प्रवेश स्वर्ण-सौध में सुदेवी ने देखा स्वर्ण-द्वारों पर घूमते सतर्क हैं भीमाकृति वामा-वृत्द, धनुप लिये हुए ! डुलती निषङ्ग-सङ्ग पीठ पर वेगाी है, चौंधा रही कौंधा-सम रत्न-राजि उसमें; मिग्गिमय—तीक्ष्ण फिग्तिल्य—शर तूरण में ! चन्नत उरोजों पर सोने के कवच हैं,

पङ्कज समृह पर रवि-कर-जाल ब्यों । तीदग शर नृग् में है, किन्तु तीदगतर हैं दीर्घ-हग-वारा । नवयौवन के मद से वृसती हैं प्रसदाएँ, हरितनी ज्यां मधु में । पृथुल नितम्बों पर काश्वियों हैं वजतों ग्रीर चरगों में चार नृपुर हैं वजते । समस्वरा नीगा, वेणु, वजते मृदङ्ग हैं; उठती हैं गान की तरहों सब और से मिलके उन्हींके सङ्ग, मुग्ध कर मन को। प्रमन्। वराङ्गनाएँ सङ्ग लिये सुख से बीर वर करता विहार है, ब्यों चन्द्रमा दृज्-वाला-चृन्द् लिये करता विहार है; कि वा चाय स्र्यासते, यमुने, तरिङ्गाणी, गोपीक्चर, गोप-चधू-सङ्ग लिये, रङ्ग से, होठों पर वेणु धरे, नीपतले नाच, ज्यों तेरे रम्य तीर पर करते विहार हैं !

राचसी प्रसापा धाय थी जो सेघनाट की, रख़के उसी का रूप पद्मा वहाँ पहुँ ची, पहने विशद वस्त्र, यष्टि धरे मुष्टि में !

हेमासन छे। इंडा वीर-कुल-केसरी इन्द्रजित, पैरों में प्रणाम कर धाय के, 🐡 बोला—"किस हेतु सातः ! कष्ट किया तुमने ? चेम तो है ? मुभको सुनाओं चेम नङ्का का ।" बोली सिर चूम कर, लक्ष्मी, छद्मरूपिणी— "हाय! वत्स, क्या कहूँ मैं हाल हेमलङ्का का ? तेरा प्रिय बन्धु बली बीरबाहु रण में मारा गया! शोकमम हो के सुत-शोक सं, लड़ने के। जा रहे हैं लङ्केश्वर आप ही!"

विस्मित है। वेला महावाहु तव उससे भगवति, कैसी वात कहती है। ? किसने मारा कव, मेरे प्रिय बन्धु के। समर में ? मारा रात्रि-रण में था मैं ने रघुवीर के।, काटा था कटक-जाल वैरियों का बाणें। से; फिर यह बात, यह विस्मय की बात, माँ! शीघ कहे। दास से, सुनी है कहाँ तुमने ?"

रत्नाकररत्नोत्तमा वाली तव इन्द्रा— "हाय ! पुत्र, सीतापित मायावी मनुष्य है, मर के बचा है जा तुम्हारे तीक्ष्ण वाणों से ! जाख्रो तुम शीव्र, मान रक्खो निज वंश का, रच:कुलचूड़ामणे, जाके इस रण में ।"

क्रोध कर फूलमाला तोड़ फेंकी शूर ने, फेंका दूर बलय सुरतमय सोने का, कुराडल पतित है। के पैरों तले आ गिरा, उन्नत अशोक तले फूल ज्यें अशोक का

व्यामामय ! "धिक मुक्ते" बोल उठा वीर घेां— "धिक है सुके, हा ! शत्रु घेरे खर्णलङ्का हैं क्रोर वैठा हूँ में यहाँ नारियों के वीच में। योन्य है मुक्ते क्या यही, रावण का पुत्र हूँ इन्द्रजित जो मैं; रथ लाखो खरे, शीघ ही, मेटूँ अपवाद यह, वैरियों को मार के।" सज्जित रथीन्द्र हुआ वीर-वेप-भूपा से, तारक-वधार्थ मानों कार्तिकेय सेनानी; श्रथवा वृहन्नला का वेप त्याग करके, गो-धन उवारने को ऋर्जु न, शमीतले । मेघ-ऐसा स्यन्दन था, चक्र चपला-से थे; केतु इन्द्र-चाप-सा था, त्र्याञ्जगति त्र्यस्व थे। रथ पर दर्पयुत ब्यों ही चला चढ़ने वीरचऋचृड़ामिए, सुन्दरी प्रमीला ने दर पति-पाणि युग-मानों स्वर्णवही ने वृत्तहलरोखर का त्रालिङ्गन करके, रोकर कहा यों- "प्राणनाथ, इस दासी की झोड़ कहाँ जाते हो ? तुम्हारे विना प्राण के धारण कहँगी किस मोंति मैं श्रभागिनी ? हाय ! स्त्रामी, गहन ऋरएय में गजेन्द्र के पैरों में लिपटती है श्राप ही जो लितका, देकर न ध्यान रस-रङ्ग पर उसके

जाता है मतङ्ग, तो मी, रखता है उसके। अपने पदाश्रय में यूथनाथ। फिर क्यों त्यागते हो तुम गुगा-गेह, इस दासी को ?" बोला हँस मेघनाद—"इन्द्रजित को सती, जीत, जिस बन्धन से बद्ध किया तुमने, खेरल सकता है उसे कौन ? शुभे, शीव में लौट यहाँ आऊँगा, तुन्हारी शुभवाञ्छा से, वैरियों को मारके। बिदा दे। विधुवदने !"

घोर-ख-युक्त रथ वायु-पथ में उठा, हेम-पन्न विस्तारित करके मैनाक ज्यें, नस में उजेला कर पूर्ण वल से उड़ा ! प्रत्यभ्वा चढ़ाकर, सरोष महा वीर ने, टङ्कारित चाप किया; यानें। उड़ मेघों में गरजा गरुड़, कँपी लङ्का, कँपा सिन्धु भी ! सजता है रावण रणार्थ महा दर्प से: वजते हैं वीर-वाद्य, गज हैं गरजते; घोड़े हींसते हैं, शूरवीर हैं, हुँकारते; उड़ते हैं कौशिक-पताका-पट, व्योम में उठती है काञ्चनीय कञ्चुकच्छटा-घटा । ज्ञाया इतने में वहाँ इन्द्रजित येग से । गरजी सगवै सेना देख वीर वर की। करके प्रणाम पितृ-चरणों में पुत्र ने,

हाथ जोड़ के यों कहा—"तात, में ते हैं सुना,— रण में, मर के मो, हैं रायव नहीं मरा ? जानता नहीं में यह माया ! किन्तु आज्ञा देा, कर हूँ निर्मृत में समृत उसे आज ही । आप्नेयाख-द्वारा महाराज, मस्म कर हूँ और पत्रनास्त्र से उड़ाऊँ च्लामात्र में, कि वा बींय लाऊँ अभी राजपद्षयों में।"

छाती से लगा के, सिर चूम के कुमार का, वेाला स्वर्णलङ्काधिप, धोर, मृदुस्वर से— "रज्ञ:इलकेतु, श्रवलम्य रज्ञोवंश के तुन हो हे बत्स, इस काल-रण में तुम्हें बार बार भेजने को चित्त नहीं चाहता। मुक्त पर बाम है विधाता, कव किसने, पानो में शिलाएँ पुत्र, उतराती हैं सुनी ? किसने सुना है, लोग मर कर जीते हैं ?"

वासवविजेता फिर वोला वीर दर्प से—
"क्या है वह क्षद्र नर, डरत हो उसकी
तुम हे नृपेन्द्र ? इस किङ्कर के रहते,
जाओगे समर में जो, फैलेगा जगत में
तो वह कलङ्क, पिता, वृत्रहा हँसेगा हा !
राष्ट्र होंगे अग्निस्त । रायव को रण में,
में दो वार पहले हरा चुका हूँ; हे पित: !

एक वार और मुफे आज्ञा दो कि देखूँ मैं, बचता है वीर इस वार किस यत से !"

रत्तोराज वोला—"वली भाई कुम्मकर्ण को, भय से, अकाल में जगाया हाय! में ने था; सिन्धु के किनारे पड़ा देखो, देह उसका पृथ्वी पर, वज-भग्न मानों शैल-शृङ्ग है, अथवा विशाल शाल। तव यदि युद्ध की इच्छा है नितान्त तुम्हें, तो हे पुत्र, पहले पूजो इष्ट देव को, निकुम्मला में यज्ञ को साङ्ग करो; वीरमणे, सेनापित-पद पै करता प्रतिष्टित हूँ तुमको में आज ही। देखो, दिननाथ अब अस्ताचलगामी हैं, लड़ना सबरे वत्स, राघव से रण में।"

कहके यों रावण ने, जान्हवों के जल से ज्यों ही श्रमिषेक किया विधि से छुमार का, त्यों ही वर विन्द्जन वीसाध्विन करके, श्रमानन्द-पूर्ण लगे करने यों वन्दना— "तरे नयनों में श्रिय हेमपुरी, श्रांसू हैं, मुक्तकेशी हो रही तू हाय! शाकावेश से; भूपर पड़ा है रल-मुद्दट मनोहरे, श्रीर राज-श्रामरण तरे राजसुन्दरी! उठ सति, शाक यह दूर कर श्रव तू;

एदित हुआ है वह देख, रन्नावंश का मानु; तेरी दु:खनिशा वीती, उठ रानी, तू। देख, वह मीम वाम कर में कोद्गड तू, जिसके टंड्सार से है वैजयन्त धाम में पार्डुगर्ड श्राखरडल ! देख तूरा, जिसमें पाञुपति से भी घोर त्राञ्चगति त्रस्त्र हैं! राणि-गण-गर्न गुणी, वीर-कुल-केसरी, कान्ता-कुल-कान्त-रूप, देख इन्द्रजित का ! धन्य रानी मन्दोद्री, धन्य रचोराज है नैकपेय ! थन्य लङ्का, वीर-पुत्र-धात्री, तू ! च्योमजा प्रतिव्वित सुनो हो, व्योम-वाणी-सी, चहो सब, अरिन्द्रम इन्द्रजित युद्ध को सजता है। कॉप डठें मय से शिविर में राचन, निमीपए-कलङ्कं रचःकुल काः द्राडकअरायचारी और क्षुद्र प्राणीं जो।" रनोरणदाद्य वजे, रन्नागण गरजे; पूर्ण हुई हेमलङ्का जयजयकार से ! इति श्री मेघनाद-वध काव्ये अभिपेको नाम भयमः सर्गः

## द्वितीय सरी

दिनमिं अस्त हुआ; धेनु-धूलि आगई,-**ख्यत ललाट पर एक रत्न पहने।** फूल उठे कुमुद सरों में, त्रांखें मूँद लीं विरस वद्न वाली नलिनी ने; नीड़ों में विह्ग प्रविष्ट हुए, कल रव कर के; ह्म्वारव-युक्त गायें आने लगीं गोठों में। चारुचन्द्र-तारा-युक्त त्राई हँस यामिनोः चारों च्योर गन्धवह सन्द गति से वहा सुस्वन से, सव को विलासी ने बता दिया— कौन कौन फूल चूम कौन धन पाया है। श्राई तब निद्रा देवी; श्रान्त शिशुकुल ज्यें— लेता है विराम जननी के क्रोड़-नीड़ में, जलथलचारी सब प्राणियों ने देवी के चरणों के छाश्रम में पाया सु-विश्राम त्यें। उतरी शशिप्रिया त्रियामा सुरपुर में। रल्लासनासीन हुए देवपति, देवों की सु-प्रमा समा में, वाम त्रोर वैठी इन्द्राणी

इन्द्रुमुखी । रत्नमय राजच्छत्र सोने के,

दानों के सिरों पर सु-रोामित हुए वहीं। रनों से खचित चार चामर सु-यत से दासियाँ इलाने लगीं, तोल गोल वाँहों की । ञ्चाने लगा मन्द वायु नन्दन विपिन का। द्विय नाद वाले देव-वाद्य वजने लगे; मृतिसती रागिणी समेत सव रागों ने श्राकर श्रारम्म किया गान । रम्भा, उर्वशी, चित्रलेखा ऋदि ऋपसराएँ लगीं नाचनें, शिक्ति सहित हाव-भाव व्यक्त करकें, देवों को रिकाती हुई । सोने के सु-पात्रों से तुराणी गन्धर्व-गण लाने लगे यत से मधुर सुधारस, सुगन्धि से भरा हुआ ! कोई देव-छोदन विनोदकर वस्तुएं ---चन्दन, कपूर कोई, कोई मृगमद त्यें, क्कंकुम, ऋगर कोई, कोई पारिजात की विव्य-पुष्प-माला गूँथ लाने लगे यहा से । देवों के समेत देवराज सुख-मन्न हैं, मोदित है वैजयन्त; ऐसे अवसर में, करके प्रदीप्त-सा प्रमा से सुरपुर को, श्राई वहाँ रच:कुल-राजलक्ष्मी । इन्द्र ने इठ के ससम्भ्रम, प्रणाम किया पद्मा का । त्राशीर्वाद दे के, वैठ स्वर्ण-सिंहासन पै.

पद्मदृपी, पद्मालया, विष्णुवक्रोवासिनी बाेेेेेे जिल्लु से यां—"सुरराज, त्राज बाई में क्यों तुम्हारे पास, ध्यान ट्रेकर सुनो उसे।" बोला तव वासव—"हे सृष्टिशोभे, सिन्धुजे, लक्ष्मि, लोकलालिनि, तुम्हारे पद लाल ये लोक-लालसा के लक्ष्य हैं इस त्रिलोकी में। जिस पै क्रपामयि, तुम्हारी क्रपाकोर हो, उसका सफल जन्म होता है तनिक में। हे साँ, सुख-लाम यह त्राज इस दास ने पाया किस पुर्य-बल से है ? कहो, दास से I" देवी ने कहा—"में चिरकाल से हूँ लड्डा में, पूजता है रावरा सयत्र मुक्ते रहों से । इतने दिनों के बाद वास हुआ विधि है **उस पर, हाय ! वह पापी कर्मा-दोप से** द्भवता है अब निज वंश युत; फिर भी, छोड़ नहीं सकती उसे मैं। क्यों कि वन्दी स्या कृट सकता है विना कारागृह के खुले ? जीवित है रचोराज जब तक, बद्ध-सी तब तक हूँ मैं सुरराज, उसके यहाँ। पुत्र उसका है मेघनाद, तुम उसको ्खूब जानते हो । श्रब एक वही लङ्का में

वीर वचा, मारे गये और सव युद्ध में !

विक्रम में सिंह-सम, श्राक्रमण रण में यल ही करेगा वह राम पर; उसको बरण किया है फिर सेनापित-पट पें राक्ण के । राधव हैं प्यारे देवकुल को; सोचा शक, क्यों कर बचा सकीगे उनको ? साझ कर यज्ञ निज, उन्मी मेघनाद जा युद्ध में प्रष्टत हुआ, सच कहती हूँ में, तो पड़ेंगे सीतापित विषम विपत्ति में । मन्दोदरी-नन्दन श्रजेय है जगत में; पित्रकुल में है वलस्पेष्ट वैनतेय स्थां, गृह-श्रेष्ट रच:कुल में हैं मेघनाद त्थां।"

यह कह सीन हुई केशव की कामना कमला; श्रहा ! ज्यों रुके वीणा वजती हुई मथुर त्वरों से, सब राग-रागिणीमयी, श्राणों की शकुल्ल कर । सुन उस वाणी को, निज्ञ निज कर्म सब भूल गये सहसा; मखरित कुछ में विहङ्ग ज्यों, वसन्त में, सुन कर कोयल का शब्द, भूल जाते हैं।

वोला तब शक—"इस वक्र कुलमय में, मातः ! विश्वनाथ विना श्रीर कौन रक्तेगा राधव को ? दुर्निवार रावणि है रण में, नाग नहीं दरते हैं जितना गहरू का, दरता हूँ उतना उसे मैं! इस वज्र को, बृत्रासुर-मस्तक विचूर्ण हुत्रा जिससे, विमुख किया है आयुधों से उस योद्धा ने! कहते इसीसे सब इन्द्रजित हैं उसे। सर्न विजयी है वीर, सर्व ग्रुचि वर से। श्राज्ञा दास को हो, शीघ जाऊँ शिव-धाम मैं ।" वोली यों उपेन्द्रप्रिया, लक्ष्मी, सिन्धुनन्दिनी-"जात्रो सुरराज, तव जात्रो लरा करके। कैलासाद्रि-श्रङ्ग पर, चन्द्रचूड़ शिव के चरण-सरोजों में निवेदन करो, अभी जाके यह हाल तुम । कहना कि हे प्रभाे ! धार नहीं सकती है भार अब वसुधा, रोती है सदैव सती, वासुकि व्यथित है। वंशसह रचोराज ध्वंस जो न होगा ते। यह भवमगडल रसातल को जायगा। लक्ष्मी पर लाड़ है वड़ा ही विरूपाच का; कहना, वैकुएठपुरी छोड़े, वहु काल से, लङ्कापुर में है वह, बैठ के अकेले में सोच करती है कितना हा ! एक वार ही भूल गये भोलानाथ, कैसे उसे सहसा ? कौन पिता दुहिता को पति-गृह से भला दूर रखता है ? शचीकान्त, यह पूछना ।

पाओं जो न त्र्यस्वक को, श्रम्बिका के पेरों में करना निवेदन ये वातें सन ।" कह यें। वासद से, इन्दुमुखी इन्दिरा विदा हुई। केराव की कामना. सुकेशी, व्योम-पथ से नीचे को गई यों, ऋहा ! जैसे नील नीर में निरने से, उसमें उजेला करती हुई, मुन्दर सुवर्ण-मूर्ति पैठ जाय तल में! लाया रथ मातलि; शची की श्रोर देख के, नोला राचीकान्त मृदु वाग्गी यों, श्रकेले में,— 'शम्मु-गृह देवि, चलो मेरे सङ्ग तुम मी; होता है सुगन्धिसह दृना मान वायु का ! होती है मृगाल रुचि विकच सरोज से ।" नुन त्रिय वाणी यह, हँस के नितम्विनी, पति-कर थाम कर, वैठी दिव्य रथ में। स्वर्ग के सुवर्ण-द्वार पर रथ पहुँचा, न्कुल गया द्वार स्वयं मधुर निनाद से तत्व्या ही ! निकल सवेग उठा व्योम में देवयान, सारा जग जाग पड़ा चौंक के, उद्य विचार उद्याद्रि पर भानु का ! बोल उठा भृङ्गराज, पत्ती सव चहके; पूर्ण हुत्रा कुञ्ज-पुञ्ज प्रामातिक गान से ! . छोड़ फूल-राय्या, **कुलन**धुएँ सु-लज्जा से,

चंठ कर शीघ्र गृह-कार्य्य करने चलीं ! मानस-समीप शिव-शेल शोमायुक्त है; मव का मवन मच्य शृङ्क पर उसके,. साधव के शीश पर मानों मोरपङ्क हैं! सु-श्यामाङ्क शृङ्कधर, स्वर्ण-पुष्प-श्रेणी से, शोमित है, पीताम्बरधारी घनश्याम-सा! निर्फर-फरित वारि-राशि से जहाँ तहाँ चन्दन से चचित शरीर ज्ञात होता है!

छेड़ कर स्यन्दन, सुरेक्वरी के सक्त में, पैदल प्रविष्ट हुआ शक शिव-धाम में । स्वर्णासनासीन, राजराजेक्वरी-रूप में, थीं वहाँ भवानी, भव-भार-भय-मिकनी । जामर इलाती विजया थी, राज-छत्र त्यों धारण किये थी जया । भव के भवन का विभव वखान सके कैसे कवि ? हाय रे ! भावुको, विचार देखो, मन में तुम्हीं हसे ।

पूजा मिक्त-माव से की शक्ति के पदाब्जों की, शक्त ने शची के सङ्ग । श्राशीर्वाद दे के यों पूछा श्रम्विका ने—"कहो, देव, है कुशल ते। ? श्राज तुम दोनों यहाँ श्राये किस हेतु से ?"

कहने लगा यो वज्रपाणि हाथ जोड़ के—

देवद्वपि रावण ने, न्याङ्ख हा रण से, **बरण किया है फिर त्राज मेवनाद को** रेनापति-पद् पे। परन्तप प्रभात ही ररा में प्रतिष्ट होगा, पूज इष्ट देव को; . लेकर अमीष्ट वरवान वीर उससे । अविदित शोंर्थ्य-बीर्थ्य उसका नहीं है माँ! रज्ञ:कुलराजलक्सी, वैजयन्त धाम में आकर, सुना गई हैं हाल यह दास को-वार नहीं सकती है भार अब वसुधा, रोती है सदैव सती; वासुकि व्यथित है। वे भी ञाप लङ्कापुर छोड़ने को व्यय हैं। त्रापके पदों में यह इत पहुँचाने को देवी ने निदेश दिया दास को है, अन्नदे ! वीर रघुवंशमणि देव-कुल-प्रिय हैं। कौन है परन्तु रथी ऐसा देवकुल में जुमें रणभूमि में जो राविण से ? श्रम्बिके! विफल किया है विखनाशी वज्र उसने, जग में इसीसे ख्यात इन्द्रजित वह है ! राघव की रचा किस यह से करोगी, से। सोच देखो, कात्यायनि, श्रापकी कृपा न जे। होगी तो करेगा कल राम-ईान जग-को दुईर्दुदन्त मेघनाद, महा मङ्गले !"

उत्तर उमा ने दिया—"शैव-कुल-श्रेष्ट है रावरा, है स्तेह बड़ा उस पर शूली का; चसका त्रानिष्ट, हे सुरेन्द्र, मुफसे कभी सम्भव है ? तापसेन्द्र तप में निमग्न हैं; यह गति देवपति, लङ्का की इसी से है।" वोला फिर वासव यों, दोनों हाथ जोड़के,— "परम अधार्मिक है लङ्कापति, देवें का द्रोही; सोच देखों, हे नगेन्द्रनिदनी ! तुम्हीं । द्रव्य हरता है सहा पापी जो दरिद्रों का, योग्य है उसी पर तुम्हारी कृपा मातः ! क्या ? सत्य रखने को निज तात का, भिखारी हो, ञाकर प्रवेश किया निविड अराय में, राज-सुख-भोग छोड़ धर्मशील राम ने। एक मात्र रत्न था अमूल्य पास उनके, रखते थे उसको वे जैसे यह करके, कैसे यह दास कहे ? हाय ! उसी रहा को हरण किया है डाल माया-जाल, दुष्ट ने ! याद करते हो चित्त जलता है क्रोध से। कृण के समान मानता है सब देवों को माँ ! वह, वली हो सदाशिव के प्रसाद से ! परधन-लोभी, पर-दार-लुव्ध ापो है। फिर ६ से हेतु, ( नहीं आता है समम में )

भापको कृपा है उस क्र पें ? कृपामची !" नीरव मुरेश हुआ; बोली यों सुरेश्वरी— वीग्गा-तुल्य वाग्गी से, मनोज्ञ मृदुस्वर में-'हृद्य विदीर्ण नहीं होता देवि, किसका जानकी का दुःख देख ? वे अशोक वन में— ( पिखर नें जैसे कुख-सङ्गिनी विहङ्गिनी ! ) रोनः रहती हैं दिन-रात सती, शोक से। प्रागाधार पति के वियोग में वरानना सहती हैं जैसी मनोवेदना सदैव ही, अविदित है क्या इन अरुए पदाव्जां में ? द्रिडत करेगा कौन पाखरडी अधम को, दोगी जो न द्राड तुन्हों ? दुष्ट मेघनाद को मार कर, दो माँ ! फिर सीता सीतापित को । दासी का कलङ्क मेटो है शशाङ्कधारिखी, मरती हूँ लाज से मैं सुन के जहाँ तहाँ— राज्ञ हगता रग में है त्रिद्विश को !" हँस के उमा न कहा—"रावण क प्रति द्वेप तव जिप्णु ! तुम मञ्जुकेशिनी शची, त्म भी हो व्यय मेचनाद्-वध के लिए। करते हो दोनां अनुरोध तुम सुमत्से स्वर्णलङ्का-नाश-हेतु । भेरा साध्य है नहीं ... साधन कहँ जो यह कार्य्य । विरूपाच से

रिच्तत है रच्नावंश ! छोड़ कर उनको कैन कर सकता है पूर्ण यह कामना वासव, तुम्हारी ? मम हैं वे योगध्यान में। शक्त एक भीषण है—योगासन नाम का, सघन वनों से घरा; बैठे हैं अकेले वे योगिगाज आज वहाँ। कैसे जा सकूँगी मैं ? उड़ने में अच्नम है पिचराज मी वहाँ!"

वोला फिर त्रादितेय—त्राति नतमात्र से— "हे माँ, मुक्तिदायिनि, तुम्हारे विना किसकी शक्ति है जो जावे पास सीम त्रिपुरारि के ? राचसों का नाश कर रचा करो लोकों की, दृद्धि करो धम्म-महिमा की, भार भूमि का दूर करो; वासुकि को सुस्थिर करो तथा राघव की रचा करो देवि, जगदम्बिके !" शक्त ने सती से प्रार्थना की वार वार यें।

गन्धामोद फैला वहाँ ऐसे ही समय में, छाई राह्य-घंटा-ध्विन मङ्गलिनाद से; जैसी ध्विन आती है सु-दूर कुञ्ज-वन से, पिक-कुल सम्मिलित हो के जब गाता है! कम्पित सुवर्णासन होने लगा! देवी ने पूछा विजया से तब—"कौन, किस हेतु से, पूजा करता है सिख, मेरी असमय में ?"

## द्वितीय सर्ग

मन्द्र पढ्, लिख छुछ खड़िया से पट्टी पै, राजना की विजया ने और कहा हँस के-"पूजते हैं देवि, तुन्हें दाशरिथ लङ्का में, तिस के निन्दूर से सु-वारि-पूर्ण घट पै, ये पुनीत पाद-पद्म पूज रहे रास हैं, नील नीरजों को श्रक्तली दे मक्तिमान से: द्यात हुआं गएना से । अमये, करे। उन्हें ञमय प्रदान । पूर्ण मक्त वे तुम्हारे हैं: तारे। तुम सङ्कट से उनके। हे तारिणी !" स्तर्श के शुमासन से उठ के महेश्वरी. विजया सखी से इस भाँति कहने लगी— "देव-दुन्पर्ता की करे। सेवा तुम विधि से; यांगासनासीन जहाँ, विकट शिखर पै, ध्यान-मन्न धूर्विटि हैं, विजये, मैं जाऊँगी।" चह के सखी से यह, गौरी गजगामिनी, स्तर्गानार में हुईं प्रविष्ट । पुरन्दर का, इन्द्राणी-समेत विठला के शुमासन पै; सादर सु-मापण से तुष्ट किया त्राली ने। प्राप्त किया दोनों ने प्रमोद, पूर्ण प्रीति से । हॅस के जया ने हार ताराकार फूलें। का हाल के शची के करठ मध्य, मञ्जू वेग्री में चिर रुचि छौर चिर विकच सजा दिये

पुष्प-रह्न; चारों श्रोर वाजे वजने लगे, नाच कर गाने लगीं वासाएँ विनोदिनी; सेहित कैलास-सङ्ग तीनों लोक हो गये! हँस उठे नेत्र मूँदे वचे माठकोड़ में, सधुर निनाद वह स्त्रप्त में ही सुन के। चौंक उठी निद्राहीन चिन्तित विरहिणी प्रिय का चरण-शब्द द्वार पे विचार के! केकिल-समूह हुआ नीरव निकुकों में। योगि-गण सोच यह उठके खड़े हुए— इष्टदेव आये हैं, अमीष्ट वर देने को!

करके प्रवेश हेमागार में भवानी ने, सोचा—"किस मॉंति आज भेट भव से कहें ?" चए भर सोचकर याद किया रित को। मन्मथ के साथ जहाँ मन्मथिवमाहिनी, सुख से विहार कुञ्ज-वन में थी करती, इच्छा गिरिजा की वहाँ पहुँची निमेष में, परिसल-पूर्ण वायु-लहरी के रूप में। श्रंगुलि के स्पर्श से सितार के सु-तार-सा काम-कामिनी का मन नाच उठा आप ही! पहुँची तुरन्त वह कैलासाद्रि धाम में। खिल के निशान्त में ज्यें मुकती है निलनी, दिच्य दिननाथ-दूती ऊपा के पदों में, त्यें गौरी के पदों में भुकी मीनध्वज की प्रिया। दे के ग्रुमाशीप कहा अम्त्रिका ने हँस के-तप में हैं मग्न ज्ञाज योगासन शृङ्ग पै योगिराज, मङ्ग हे। समाधि किस ढङ्ग से उनकी वरानने ! वतात्रो तुम मुक्त को ?" नम्रता से उत्तर में वोली यें। सुकेशिनी— ''देवि मोहिनी, की मूर्ति धारण करे। मुक्ते श्राज्ञा देा, सजाऊँ देह दिन्य अलङ्कारों से; भूल सव जायँगे पिनाकी तुम्हें देख के, देख पुष्पकुन्तला मही का मधु मास में, होता त्र्यात्मविस्मृत वसन्त जिस माँति है।" कह के येां रित ने, सुगन्धि-पूर्ण तैल से केश परिष्कार कर गूँथी कान्त कवरी, हीरकादि रत्नों के निभूपण सजा दिये; लेप कर चन्द्रन, कपूर, कुंक़ुमादि का, पहनाये पट्टवस्त्र रत्नों से जड़े हुए; लाचारस ले के किया रिजत पदाञ्जों के। सज्जित मवानी हुईं मूर्ति-भवमोहिनी; कान्ति वढ़ती है ज्यें। सु-मार्जित सुवर्ण की, दीप्ति हुई दूनी त्यें। उमा की उस रूप में ! चन्द्रमुख देखा तब दर्पण में देवी ने; फ़ुह पिदानी ज्यां देखती है स्वच्छ जल में

अपनी अपूर्व आमा। रित का निहार के बोली सती पार्वती—"पुकारो निज नाथ का।" रित ने तुरन्त ही पुकारा रितनाथ का, (जैसे ऋतुपित का पुकारती है केकिला!) आया पुष्पधन्वा द्रुत दौड़ के, प्रवासी ज्यें हर्ष युत आता है स्वदेश-गान सुन के!

शैलराजनिंदनी यें। बोलीं—"चलें।, शीव हो मेरे साथ हे मनाज, योगिराज हैं जहाँ योग में निमग्न वत्स, जाना है मुफे वहाँ।"

मञ्जू मायानन्दन सदैवानन्दमय भी मदन सभय बाला अभया के पैरों में— 'देती हो निदेश मों'! क्यों ऐसा इस दास की ? याद कर पूर्वकथा मरता हूँ भय से ! देह जब छोड़ सति, मूढ़ दत्त-दोष से, जन्म तुमने था लिया शैलराज-गृह में, विद्वनाथ विद्व-भार छोड़ तव शोक में होगये थे ध्यान-मग्न; देवपति ने मुक्ते श्राज्ञा ध्यान-भङ्ग करने के लिए दी थी माँ! थे जहाँ त्रिनेत्र तपोमम, मैं हु-लग्न में पहुँचा वहाँ हा ! पुष्पधन्वा लिये हाथ में; कु-चरण में छोड़ा पुष्प-बारण। मीमनाद से टूट पड़ता है मृगराज ज्यें गजेन्द्र पै,

प्रास किया त्यें ही मुक्ते त्राकर कुशानु ने, जिसका निवास है भवानि, भव-भाल में। कितना सहा था ताप, हाय ! माँ, यताऊँ मैं कैसे उसे ? मैं ने घोर हाहाकार करके, तत्त्रण पुकारा इन्द्र, चन्द्र, वरुणादि काः; कोई मी न श्राया, भस्म हो गया तुरन्त मैं ! मग्रोद्मम हूँ मैं देवि, मय से मवेश के; प्रार्थना है, चेमङ्करि, दास को चमा करे।।" धैर्या उसे देकर उमा ने कहा हँस के-"निर्भय अनङ्ग, मेरे सङ्ग चलो, रङ्ग से, चिरविजयी हो तुम मेरे वरदान से। तुमका स्वतेज से था भस्म किया जिसने पूजेगा कृशानु वही श्राज तुमका, सुना, प्रारानाशकारी विष श्रीपध के रूप में, प्रार्ण रखता है यथा विद्या के प्रभाव से ।" कर के प्रशास तब गौरी के पदावजां में,

कर के प्रशास तथ गारा के पदान्जा स, काम ने कहा यों—"तुम जिस पे प्रसन्त हो, असये, त्रिलोक में है कौन सय उसको ? किन्तु है निवेदन पदान्ज में सवेदवरी, कैसे इस मन्दिर से, वतलाओं दास का, तुम निकलोगी इस मोहिनी की मूर्ति में ? विद्य मद-मत्त होगा, एक ही मुहूर्त में, देख माँ, तुम्हारी यह मञ्जु रूपमाथुरी। हित में श्रहित होगा, माता, सच मानिएं। देव-दानवें ने जब मथ कर सिन्धु का, ध्यमृत किया था प्राप्त, दुष्ट दिति पुत्रों ने भगड़ा मचाया था सुधा के लिए देवेंा से; ञाये तव मोहिनी की मूर्ति में रमेश थे, देख ह़पीकेश को ऋपूर्व उस वेप में, दास के शरों से ज्ञान खोया था त्रिलाकी ने ! त्राशा कर श्रवर-सुधा की देव-दैत्येां ने, छोड़ा था सुधा का लोम; नाग-गए थे मुके, वेणी के। विलोक पृष्ठदेश पर, लजा से; श्रचल हुआ था आप मन्दर निहार के उन्नत उरोज युग्म ! श्राती है सुमें हँसी, श्राती जब याद मुभे है माँ, उस वात की ! होती ताम्रपत्र की है सेाने के मुलम्में से श्रामा जब ऐसी तब देवि, शुद्ध सेाने की सीच देखा, कान्ति कैसी होगी मनाहारिग्री !" कहते ही काम के येां, अम्विका ने माया से, सृजन सुवर्ण-मेघ करके, छिपा लिये श्रपने श्रपूर्व श्रङ्ग । मानों दिवसान्त में मूँद लिया नलिनी ने मञ्जू मुख श्रपना ! किं वा छिपी श्रप्ति-शिखा हॅंस कर भस्म में !

कि वा चन्द्रमण्डल में चक-द्वारा शक ने अं श्रेष्ठ सुधा-रत्न किया वेष्टित सुयत्न से !

हिरद-रदों से वने श्रेष्ठ गृह-द्वार से निकलों नगेन्द्रवाला, मेघावृता ऊपा-सी! साथ था मनोज पुष्प-धन्त्रा लिये हाथ में, पीठ पर डाले त्या, पूर्ण पुष्प-वाणों से, मानों फुछ पङ्कज स-कर्यटक मृणाल में।

शङ्कर के दौल पर, विदित त्रिलाकी में, मीम, भृगुमान, उच योगासन शृङ्ग है; प्राप्त हुई गौरी गजराज-गति से वहाँ। मैरव निनादी नीर तत्त्रण-गुफाश्रों में रुद्ध था जो चारों च्रोर--नीरव-तुरन्त ही है। गया, ज्यें। नीरकान्त शान्ति-समागम से शान्त हो गया हो । हुई दूर मेघ-मएडली, मागता है जैसे तम ऊषा के सु-हास से ! सामने दिखाई दिये योगिराज देवी को, मग्न तप-सागर में, वाह्यज्ञान-शून्य थे; लोचन थे बन्द, भस्म-भूपित रारीर था । हॅस के मनोज से यो नोली मञ्जुहासिनी-"छोड़ा निज पुष्प-शर ।" देवी के निदेश से, बैठ घुटनें के वल, चाप में टॅकोर दे, छोड़ा शर सम्मोहन शूली पर शूर ने !

शिहर उठे वे, जटाजूट हुआ सिर का आलोड़ित, जैसे वृत्त-वृन्द भूमि-कम्प में चड़ मड़ शब्द कर हिलता है शृद्ध पै। हो गये अधीर हर, गरजा ज्वलित हो, धक धक करके करालानल माल का! जा छिपा तुरन्त वत्तस्थल में मवानी के होकर समीत शम्बरारि, सिंह-सुत ज्यें। छिपता है सिंहनी के कोड़ मध्य भय से, होता जब घोर घन-घोष और दामिनी इष्टि मुलसाती है कराल काल-बहि-सी! नेत्र खोल शम्भु उठे योगासन छोड़ के, साया-मेघ-श्रावरण दूर किया देवी ने।

मोहित हो मोहिनी के रूप से, सहर्ष यें बोले विसु—"श्राज यहाँ निर्जन में क्यों तुम्हें एकाकिनी देखता हूँ हे गणेन्द्रजननी! किङ्कर तुम्हारा कहाँ शङ्करि, मृगेन्द्र हैं? विजया, जया है कहाँ?" गौरी मञ्जुमाषिणी हँस कर वोलीं—"इस दासी को विसार के बहुत दिनों से नाथ तुम हो श्रकेले ही, श्राई हूँ इसीसे यहाँ, चरण-सरोजों के एक्षीन की श्राशा किये योगिराज, श्राज में। पति के समीप निज सिक्षनी लिये हुए

जाती सतियाँ हैं कभी ? एकाकिनी जाती है पति के समीप चक्रवाकी तमसान्त में।" त्रादर के साथ, मुसकाकर महेश ने, वैठाया महेरवरी को मृदु मृगचर्म पै। तत्त्वरण ही फूले सव श्रोर फूल, गूँज के श्राये श्रलि-वृन्द मकरन्द-लोमी मत्त हो; मलय समीर वहा, क्रूक उठीं कोयलें, नैशहिम-द्वारा धौत कुसुमों की वृष्टि-से त्र्याच्छादित शृङ्ग हुत्र्या ! गौरी के हृदय में ( मनसिज के योग्य और अच्छा वास इससे कैंान होगा ! ) बैठ कर कौतुक से काम ने छोड़ा शर-जाल, चाप टङ्कारित करके; ं प्रेम-मत्त हो गये महेश महामोद से ! रख कर लजा-वेष श्रा के प्रसा राहु ने चन्द्रमा को, हँस के ऋशातुं छिपा भस्म में ! माह कर मोहिनी को सम्मोहन मूर्ति से

माह कर मोहिनी को सम्मोहन मूर्ति से राक्कर सहास्य बोले—"जानता हूँ सब मैं, जो तुम्हारे मन में है, कैलासाद्रि धाम में इन्द्राणी समेत किस हेतु इन्द्र आया है; पूजते हैं रामचन्द्र क्यों तुम्हें अकाल में ? पूर्ण मक्त रावण है मेरा शैलनन्दिनी, इयता है किन्तु हाय ! दुष्ट कर्म-दोष से, होता है विदीर्ण उर याद करके इसे।
देव हो कि दानव हो, शक्ति ऐसी किसकी,
रोक सके जो हे देवि, कर्मगति पूर्व की ?
भेजो भट इन्द्र के समीप शिवे, काम की,
शीघ्र माया देवी के निकेतन में जाने की
खाज्ञा उसे ईश्विर, दो, माया के प्रसाद से
मारेंगे लक्ष्मण शूर मेघनाद वीर को।"

दौड़ गया मीनकेतु, नीड़ छोड़ उड़के जाता है विहङ्गराज देख वार वार ज्यें एस सुख-धाम छोर ! स्वर्ण वर्ण के घने, सुरमिसमीराक्तड़, राशि राशि मेघों ने, इ.सुद, कमल, जाति, पारिजात छादि की मन्द गन्धवाहिषया पुष्प-वृष्टि करके, घेर लिया चारों छोर छाके, पंक्ति वाँध के— देव-देव महादेव छौर महादेवी को।

हस्तिदन्तिर्मित सुवर्णमय द्वार पै मदनिवमोहिनी खड़ी थी विधुवदनी, ऑसू मरे ऑखों में, अधीर पित के बिना! आ पहुँचा काम वहाँ ऐसे ही समय में। बॉहों को पसार, बॉध आलिङ्गन-पाश में, रित को प्रसन्न किया प्रेमालाप करके सन्मथ ने। सूख गये अश्रु-विन्दु शीघ ही,

हिम-जल-विन्दु शतदल के दलों के ज्यें पाके खदयाद्रि पर दर्शन दिनेश के। पाके प्राराधन को, मिला के मुख मुख से, ( सरस वसन्त में विमुग्ध शुक-सारी च्यों ) वोली प्रिय वाणी से प्रिया वों—'है बचा लिया दासी को, समीप श्राके शीघ इस दासी के श्राज रतिरञ्जन! कहूँ मैं मला किससे, सोच करती थी यहाँ कितना ? सदैव ही काँपती हूँ नाम से हो मैं तो वामदेव के, याद कर पूर्व कथा ! हिंसक दुरन्त हैं शृलपारिए ! नाथ, तुम्हें मेरी ही शपथ है, जाना मत उनके समीप तुम भूल के श्रव कसी।" हँस कर पश्चवाण वोला येां— "मानु के करों से कौन आश्रम में छाया के हरता है कान्ते ? चलो, देवपति हैं जहाँ ।"

वौठा जहाँ वासव था आसन पै सोने के, जाके वहाँ मन्मथ ने, नत हो, कथा कही। सुन के सुरेन्द्र रथी, रथ पर बैठ के, माया के सदन ओर शीघ गति से गया। अप्रिमय तेज वाले वाजि दौड़े व्योम में, हिलती नहीं थी कलगी भी; रथ-चक्रों ने घोरतम घोष किया, चूर्ण कर मेघों के।।

कुछ चए। में ही सहस्राच वहाँ पहुँचा साया का जहाँ था वास । छोड़ रथ वर काे, पैदल प्रविष्ट हुआ मन्दिर में मघवा। कौन कह सकता है, कितना क्या उसने देखा वहाँ ? खरतर सौरकर-जाल-से सङ्खलित त्रामामय उच्च सिंहासन पै मूर्तिमतो शक्ती श्वरी वैठी थी कुहू किनी। हाथ जोड़, करके प्रणाम, बोला वृत्रहा— "त्राशीर्वाद दास को दो देवि, विश्वमोहिनी !" आशीर्वाद दे के फिर हेतु पूछा आने का देवी ने । कहा येां सुरराज ने कि शिव का पा कर निदेश यहाँ आया यह दास है। ऋपया वतात्रो, किस कौशल से जीतेंगे रासानुज शूर कल रावण के पुत्र को ? घोरतर रण में ( कहा है विरूपाच ने ) मेघनाद वीर को, तुम्हारे ही प्रसाद से, मारेंगे सुमित्रा-पुत्र।" चए भर सोच के, देवी ने कहा यें--जब तारक श्रसुर ने, रण में हरा के तुम्हें छीन लिया स्वर्ग था; प्रकट हुए थे तब पार्वती के गर्भ से कार्तिकेय सेनानी। स्वयं ही वृषकेतु ने, सिज्जत किया था उन्हें, मारने को दैत्य के,

रच कर अस्त्र निज दिन्य रहतेज से। देखो, वह फलक सुरेज्वर, सुवर्ण से मिएडतः, कृपाण वह, रहता है उसमें काल स्वयं; ऐस्बो, वह श्रच्य निषद्ग है खरशर-पूर्ण, भीम, विपधर-लोक-सा ! देखो, वह चाप देव !" घोला तव हॅस के, देख के धनुप-कान्ति, वीर शचीकान्त यों— "इसके समन्त यह रत्नमय दास का क्या है तुच्छ छार धन्वा ! मास्कर-परिधि-सा जलता फलक है माँ, चौंधाकर प्रााँखों को ! श्रमि-शिखा-तुल्य श्रसि तेजोमयी है महा ! ऐसा तूण श्रीर है क्या तीनों लोक में कहीं ?" "शक, सुनों, ( देवी फिर वोली- ) "इन्हीं अस्त्रों से मारा था पडानन ने तारक ऋसुर की। हे वलि, इन्हीं से वध होगा मेघनाद का। किन्तु ऐसा वीर नहीं कोई त्रिभुवन में, देव किं वा मानव, जो मारे न्याय-युद्ध में राविण को । भेजो तुम लक्ष्मण के पास थे श्रस्त्र सब, जाऊँगी स्वयं में कल लङ्का में, लक्ष्मण के रचा-हेतु राचस-समर में। सुरकुल-केतु, तुम जाश्रो सुरलोक का । प्राची का सुवर्णद्वार, फूल-कुल की सखी,

कमल-करों से कल ऊषा जब खालेगी, तव चिर त्रास उस इन्द्रजित-त्रास से वीर वर रामानुज तुम को छुड़ायँगे;— लङ्का का सरोज-रिव अस्ताचल जायगा !" करके प्रंणाम महानन्द युत देवी का देवराज अस्त्र लेके स्वर्ग को चला गया। अमर-सभा में इन्द्र वैठ स्वर्णासन पै, कहने लगा यों शूर वीर चित्ररथ से-"ले जात्रो सयव विल, अस्त्र हेमलङ्का में। रामानुज शूर कल मारेंगे समर में, माया के प्रसाद से, दुरन्त मेघनाद का । कैसे, उन्हें श्राप माया देवी वता देंगी सो । रावव से गन्धर्वेश, जाकर यों कहना— त्रिदिवनिवासी चेम चाहते तुम्हारा हैं; श्राप ही मवानी श्राज तुम पै प्रसन्न हैं। श्रमय प्रदान उन्हें करना हे सुमते ! राविण के मरने से रण में अवस्य ही रावरा मरेगा; सती मैथिली को फिर से, मैथिलीमनोहर प्रसन्न है। के पायँगे। रिथवर, मेरे श्रेष्ट रथ पर चढ़ के जाओ । देर करने से, देख के तुम्हें कहीं भगड़ा मचावें यातुधान; मेघ-दल को,

च्याम ढॅकने के लिए आज्ञा अभी दूँगा मैं; श्रौर मैं निदेश दूँगा वीर वायुराज का, त्तरण भर छोड़ने के हेतु वायु-कुल का; नाचेगी सु-विद्युहता वाह्र निकल के; पूर्ण कर दूँगा विश्व वज्र के निनाद से।" करके प्रणाम सुर-शासक को, यह से अस्त्र ले के चित्ररथ वीर गया मर्त्य का । तव सुरनायक बुला के प्रमञ्जन का, बेाला यों-- "प्रलय मंमा भेजा शीव्र लङ्का में; **छे**।ड़े। वायुराज, कारारुद्ध वायु-दल को; सङ्ग लो घनें। को, ज़रा वैरी वारिनाथ से द्दन्द्र करो, गर्जना के साथ !" महोहास से तत्त्रण ही देव चला, दूटने से शृङ्खना शक्तिशाली सिंह यथा कूद कर जाता है, अन्धकार-पूर्ण जहाँ घोर गिरिनार्भ में रुद्ध वायु-दल था। ऋदूर उसने सुना कालाहलनाद और देखा गिरि कांपता **ञ्चन्तरस्थ विक्रम से, मानों** ञ्रसमर्थ-सा वायु-दल रोकने के अर्थ निज वल से ! खोला शिला-द्वार स्पर्श मात्र से सुदेव ने, करके हुँकार शीघ वायु-वृन्द निकला, पानी का प्रवाह यथा टूटने से तट के

सहसा । धरित्री कॅपी, जलनिधि गरजा ! तुङ्ग शृङ्गधर-सी तरङ्गे रण-रङ्ग से यत्त हो के वायु-सङ्ग कहोलित हो डठीं; दौड़े मेघ चारों ओर घेार नाद कर के श्रीर हॅसी चश्वला; विशाल वश्र गरजा। तारा-दल-सङ्ग तारानाथ भगा भय से। लङ्का पर छाये मेघ श्रक्तियाँ उगल के; चड़मड़ वृत्त गिरे वन में उखड़ के: मंभा सह होने लगी वृष्टि ज्यों प्रलय की; व्योम से शिलाएँ गिरी तड़ तड़ नाद से । राचस समीत घुसे निज निज गेहों में। बैठे जहाँ राघवेन्द्र प्रभु थे शिविर में, पहुँचा रथीन्द्र वहाँ चित्ररथ सहसा, श्रंशुमाली मानु यथा, राजवेष भूषा से ! कटि में था सारसन, उसमें था भूलता मलमल खड्न तेजोराशि राशिचक-सा ! क्यों कर बखान करे कवि सुरचाप का, तूण, चर्म, वर्म, शूल और सौर रूपिणी स्त्रर्णमयी उज्वल किरीट की सुकान्ति का ? र्घॉंखें मुलसाने लगी देव-विमा, स्वर्ग का सौरम अचानक अपूर्व वहाँ छागया । करके ससम्भ्रम प्रणाम देवदूत का,

राघव ने पृछा--"हे त्रिदिववासी, मर्त्य में किं वा अन्य लाक में, कहाँ है यह रूप की महिमा ? पधारे यहाँ कैसे, आप कहिए, नन्दन विपिन छोड़ ? स्वर्णासन है नहीं, क्या दूँ देव जैठने का ? किन्तु यदि है कुपा दास पर, पादा-अर्ब्ध ले के, कुशासन पै **जैठिए। भिखारी हाय ! राघव है !" सुर**थी त्र्याशीर्वाद दे के नौठ सु-स्वर से वाला येां---"दाशरथे, सुना, मेरा नाम चित्ररथ है; मैं हूँ चिर सेवक समर्थ सुरराज का, हे गुणि, गन्धर्व-कुल मेरे ही घ्रधीन है। त्राया हूँ यहाँ मैं देवराज के निदेश से। देव-कुल-युक्त वे तुम्हारे शुभाकांची हैं। देखते हो अस्त्र जा ये, भेजे हैं सुरेन्द्र ने, नृमिण, तुम्हारे अनुजार्थ। प्रातःकाल में, आप माया देवी अवतोर्श हो वतावेंगी मारेंगे लक्ष्मण वीर मेघनाद शूर का जैसे । रघुरत्न, तुम देव-कुल प्रिय है। । त्राप त्रभया हैं तुष्ट वीर वर तुम से ।" वोले रघुनाथ—"इस श्रेष्ट समाचार से

मन्न हुआ गन्धर्वेश, मैं हूँ माद-सिन्धु में । श्रज्ञ नर हूँ, जताऊँ कैसे में ऋतज्ञता ? पूछता हूँ श्राप ही से, कृपया वताइए।"
हँस कर बोला दृत—"राघवेन्द्र, देवों के
प्रति जो कृतज्ञता है, कहता हूँ मैं, सुनो,
इन्द्रियद्मन, दीनपालन, सुधर्मों के
पथ में गमन श्रीर सेवा सत्यदेवी की;
चन्दन, कुसुम, भाग, पट्टवस्त्र श्रादि की,
देवे जो श्रसज्जन तो करते श्रवज्ञा हैं
देवता, में सार कथा कहता हूँ तुम से।"
राम ने प्रणाम किया; श्राशीवीद दे रथी

चित्ररथ दिन्य रथारूढ़ गया स्वर्ग को । शान्त हुई घोर भंभा, शान्त हुआ सिन्धु भो, तारा-दल-सङ्ग फिर देख तारानाथ के। हाटक की लङ्का हँसी। तरल सलिल में हे। कर प्रविष्ट चारुचन्द्रिका रजोसयी देह-श्रवगाहन सहर्ष करने लगी; हॅसने लगी फिर सकैातुक कुमुदिनी। चाई शवाहारिणी शिवाएँ फिर दौड़ के श्रौर गीध, शकुनि, पिशाच रणचेत्र में । निकले निशाचर-समूह फिर हाथां में भीय खर शस्र लिये, मत्त वीर-मद से । इति श्री सेघनाऱ-दध काव्ये अस्त्र-

हासो गाम हितीयःसर्गः

## तृतीय सर्ग

रोतो है श्रधीरा है। प्रमीला दैत्यनिदनी पति-विना युवती, प्रमोद उपवन में । घूमती है श्रश्रुरपी चन्द्रवदनी कमी पुष्प-त्राटिका में, हाय ! मानें त्रज-कुञ में गापवाला, नीप तले देखे विना श्याम का,— श्रोठों पर वेणु धरे, पीताम्वर पहने । जाती कमी मन्दिर के मीतर है सुन्दरी, श्राती फिर वाहर है व्याकुल वियोगिनी, होती कातरा है ज्यें कपेति शून्य नीड़ में ! चढ़ कर उच गृहचूड़ा पर चञ्चला, दूर लङ्का-श्रोर कभी एक दृष्टि लाती है, अविरत अश्र-जल अञ्चल से पेांछ के ! नीरव मृदङ्ग, वेणु, वीखादिक वाद्य हैं श्रीर सष नृत्य-गान । चारों श्रोर सखियाँ. मिलनमुखी हैं हाय ! सुन्दरी के शोक में। कै।न नहीं जानता है, फूल कुम्हलाते हैं, जव है वसन्त विना तपती वनस्थली ? ष्ट्राई निशादेवी यथाकम उपवन में।

शिहर प्रमीला सती, मृदुकलकएठ से, वासन्ती सखी जो थी वसन्तसौरमा सदा, धरके उसीका गला रोती हुई वोली यें— "देखेा, यह आगई ऋँधेरी रात सजनी, कालनागिनी-सी, उसने के लिए मुमको ! वासन्ती, कहाँ हैं इस सङ्गट की वेला में, शत्रुनाशी, शक्रजयी, रच्न:कुल-केसरी ? 'लोटूँगा प्रिये, में शीव्र' कहके गये हैं वे; यह सिस हाय ! किस हेतु, नहीं जानती । सिख, तुम जानती हो तो वताओं मुमको ।"

वाली तव वासन्ती, वसन्त में ज्यें केकिला कूजती है-"कैसे कहूँ, आये नहीं आज क्यों श्रवलें तुम्हारे प्राणनाथ, कहाँ विलमें ! किन्तु चिन्ता दूर करो सीमन्तिन, शीघ्र ही श्रायँगे वे राघव के। मार कर रण में। क्या भय तुम्हें हैं मला ? अमर-शरों से भी जिनका शरीर है श्रभेद्य, उन्हें युद्ध में कैंान रोक सकता है ? आश्रो, कुञ्जवन में, सरस प्रसून चुन गूँथें हम मालाएँ। प्रिय के गले में हँस दोलायित करना, विजयी के रथ पर विजय-पातकाएँ कैतिहरूल पूर्वक उड़ाते यथा लाग हैं।"

यह कह फूलवाटिका में घुसी दोनों ही,
सरसी के साथ जहाँ खेलती थी कौमुदी,
करके प्रफुल्ल कुमुदों को; मृङ्ग गाते थे;
कूजती थी कोकिलाएँ; फूल वहु फूले थे;
सोहती थी मोदमयी मञ्जु वनराजि के
माल पर (रत्नमयी माँग-सम मोहिनी)
ज्योतिरिङ्गणों की पंक्ति; वहता सु-मन्द था
मलय समीर; पत्र ममरित होते थे।
मर कर अञ्चल प्रसून चुने दोनों ने,
चनके दलों पर प्रमीला के सु-नेत्रों ने
हिम-कण-तुल्य मोती वरसाये कितने
कौन कह सकता है ? सूर्य्यमुखी दु:खिनी
मिलनमुखी थी खड़ी सूर्य्य के वियोग में,

मिलनमुखी थी खड़ी सूर्य्य के वियोग में, उसके समीप जाके वोली यो वियोगिनी—
"तेरी जो दशा है इस घोर निशाकाल में, मानुप्रिये, मेरी भी वही है, यही यातना सहती हूँ में भी; हाय ! दम्ध इन आँखों से विश्व अन्धकारमय दीखता है मुक्तको ! जलते हैं प्राण्य ये वियोगानल में सखी, देख के मैं रात-दिन छवि जिस रवि की जीती हूँ, छिपा है आज अस्ताचल में वही ! क्या में फिर पाऊँगी, उना के अनुप्रह से

पावेगी सती, तू यथा, प्राणाधार स्वामी के। ?"
चुन कर फूल उस कुञ्ज में, विषाद से,
दोई इवास छोड़ कर, वासन्ती सहेली से
बेाली यें प्रमीला सती—''तोड़ लिये फूल तो,
माला मी बना ली सखी, किन्तु कहाँ पाऊँगी
पूज्य पद युग्म वे कि चाहती हूँ पूजना
पुष्पाञ्जलि देकर जिन्हें में मिक्तमाव से ?
वाँधा मृगराज के। न जाने आज किसने!
आओ सखि, हम सब लङ्कापुर के। चलें।"

बाली तव वासन्ती कि—"कैसे छाज लक्षा में तुम घुस पाछोगी ? छलंघ्य, जल-राशि-सी, राघय की सेना उसे घेरे सब छोर हैं! लज्ञ लज्ञ रज्ञोरिपु घूमते हैं, हाथों में छास्त्र लिये, दणड-पाणि दणडधर-से वहाँ!"

कुद्ध हुई प्रमदा प्रमीला दैत्यनिन्दनी,
"क्या कहा सहेली ? जब गिरि-गृह छोड़ के
सरिता सबेग जाती सागर की छोर है,
शिक्त किसकी है तब रोके गित उसकी ?
मैं हूँ दैत्यबाला छोर रत्तावंश की बधू;
रावण ससुर मेरे, इन्द्रजित स्वामी हैं;
डरती हूँ में क्या सिख, राघव मिखारी के ?
लङ्का में प्रविष्ट हूँगी छाज भुजबल से,

कैसे नर-रत्न मुभे रोकते हैं, देखूँगी।" यों कह सरोप सती गजपति-गति से, जाम्बूनद्-मन्द्रि में गर्व से चली गई। जैसे नारि-देश में परन्तप महारथी, यज्ञ के तुरङ्ग-सङ्ग, पार्थ जव त्राये थे, देवदत्त शङ्ख का निनाद तय सुनके, क़ुद्ध हें। के, वीर वनिताएँ रण-रङ्ग से सज्जित हुई थीं, सजी वैसे ही यहाँ भी वे । गूँज उठा दुन्दुभि-निनाद् घन-नाद्-सा, रग्-मद्-मत्त हुञ्चा वामा-दल, निकला ढालें। के। उछाल, तलवारें। के। निकालके ! श्रीर दिव्य धनुपों केा टङ्कारित करके। करके उजेला उठी भक्त भक भार-सी, धक धक काञ्चनीय कञ्जुकच्छटा-घटा ! मन्दुरा में हींसे हय कान खड़े करके, नूपुर-निनाद सुन और ध्वनि काश्वी की, डमरू-निनाद सुन कालफणी नाचे ज्यें। वारी में गरज़े गज, घोर-घन-घोर ज्यें दूर शैल-शृङ्गों पर, वन में, गुहात्रों में, जाग उठी रङ्ग से प्रतिध्वनि तुरन्त ही 🕡 निद्रा तज, चारों श्रोर केालाहल छा गया 🍱 उपचएडा-सी थी जो नृमुएडमालिनी सस्ती, सज शत वाजिवर वहु विधि साजों से लाई मन्दुरा से, महानन्द से छालिन्द के छागे; चढ़ीं एक साथ एक शत चेरियाँ। मन मन कोपगत खड़ वजे पाइवों में; नाची शिरज्चूड़ाएँ, सुरत्नमयी वेणियाँ तूणों के समेत डुलीं पीठों पर रङ्ग से। शृल थे करों में, कमलों में ज्यों मृणाल हों करटिकत। मम हय हींस जठे हर्ष से, दैत्यदृलिनी के पद युग्म रख वच्च पे नाद करते हैं विरूपाच यथा प्रेम से! भीम-रण वाद्य वजे; चौंके सुर स्वर्ग में, नर नरलोक में त्यें नाग रसातल में!

तेजस्विनी प्रमदा प्रमीला सजी रोष से,
लड्जा-भय छोड़। कवरी पर किरीट की
छिटकी छटा यें। छहा! इयाम घटा पर ज्यें।
इन्द्रचाप! भाल पर अञ्जन की रेखा यें।
भेरवी के भाल पर मानें। नेत्ररिजनी
चन्द्रकला! उच छच कसके कवच से,
समुखी सुलाचना ने छश किट कसली—
रत्नों से खिचत रम्य स्वर्ण-सारसन से।
पीठ पर ढाल डुली, रिव की परिधि-सी,
छाँखें भुलसाकर, निषङ्ग-सङ्ग ढङ्ग से!

गुरु उरु देश पर ( वर्तु ल जा था श्रहा! रम्मा-वन-शामा-सम ) मन भन करके खनका सु-खङ्ग खर; स्वर्ध-काप उसका भलमल भूल डठा; साहा शूल कर में; जगमग होने लगे आभरण अङ्गों में ! सन्जित हुई यें। दैत्यवाला वीरसज्जा से, हैमवती मानों महिषासुर का मारने जा रही हो, किं वा उस शुम्म या निशुम्म की, सत्तामयी शूरमदमत्ता, महारण में। डाकिनी-सी, योगिनी-सी चारों श्रोर चे**रियाँ** घेर उसे, घोड़ों पर शोभित हुई वहाँ। मानें। वड्वाग्नि 'वड्वा' था नाम जिसका, वैठो उस वामी पर वामा शिखारूपिणी ! काद्म्विनी अम्बर में नाद करती है ज्यें, वाली त्यां नितम्बिनी गमीर घीर वाणी से, सिखयों से,—"सुन ला, हे दानविया, लङ्का में शत्रुनाशी इन्द्रजित वन्दी वने आज हैं ! जानती नहीं मैं, प्राणनाथ भूल दासी केा षिलमें वहाँ क्यों; मैं उन्हीं के पास जाऊँगी। पुर में प्रवेश मैं करूँ गी भुजवल से, विकट कटक काट, जीत रघुवीर की; ्चीर वनितात्र्यो, सुनेा, मेरा यही प्रण है;

अन्यथा महँगी रग्ए-मध्य-जो हो माग्य में ! दैत्यकुलसम्भवा हैं हम सब दानवी;— दैत्य-कुल की है विधि शत्रु-वध करना, कि वा शत्र-शाणित में इव जाना रण में ! मधु अधरों में, विष रखती हैं आँखें में हम; बल है क्या नहीं इन अुजनालें में ? देखें, चलाे, राघव की वीरता समर में । देखूँगी ज़रा मैं वह रूप जिसे देख के मोही बुत्रा सूर्पण्ला पश्चवटी-वन में; देखूँगी सुमित्रा-पुत्र लक्ष्मण की शूरता; वाधूँगी विभीपण के -- रचः कुलाङ्गर के । अरि-दल दल्ड्रॅगी ज्यें दलती है करिएी नल-वन । श्रात्रों, तुम विजलो-समान हो, बिजली-सी टूट पड़ें नैरियों के वीच में !" गरजी हुँकार कर सारी दैत्यवालाएँ, उन्मद मतङ्गजाएँ मानें। मधुकाल में! वायु सखा-सङ्ग गतिदावानल की यथाः दुर्निवार, मिलने केा पति से चली सती। कॉॅंपी तव स्वर्णलङ्का, जलनिधि गरजा; चारें श्रोर धूल उड़ी घन घन भाव से; ढॅक सकता है कब किन्तु निशाकाल में धूम अग्निज्ञाला के। ? प्रमीला अग्निज्ञाला-सी वामा-दल सङ्ग लिये लङ्कापुर के। चली।

कुछ चए। में ही चएएदा-सी स्त्रान पहुँची
पश्चिम के द्वार पर। एक साथ शङ्क सौ
वामा-दल ने वजाये स्त्रीर किये चाप सौ
टङ्कारित! सातङ्का सु-लङ्का कॅपी शङ्का से;
नागें। पै निषादी कॅपे, सादी कॅपे स्त्रक्कों पै,
सु-रथी रथें। में कॅपे, भूप सिंहासन पै;
नारियाँ घरें। म कॅपी, पची कॅपे नीड़ें। में;
सिंह गुहास्रों में कॅपे, वन-गज वन में;
जलचर जीव सब इवे जलतल में!

वायु-पुत्र हनूमान मीम रूपी रोप से
अप्रसर हो के वीर बोला यों गरज के—
"कीन तुम आईं मरने कें, इस रात में ?
जागता है आजनेय वीर यहाँ, जिसका
नाम सुन लङ्कापित काँपता है लङ्का में!
जागते स्वयं भी प्रभु रघुकुल-रत्न हैं
सुहद विभीषण समेत, वीर केंसरी
लक्ष्मण सु-लक्ष्मण हैं जागते शिविर में;
शत शत योद्धा और दुर्द्धर समर में।
रक्ष्मा किस दङ्ग से है वामा-वेष दुष्टों ने!
जानता हूँ मैं, हैं यातुधान महा मायावी।
माया-यल तोड़ मैं परन्तु भुजवल से,

शत्रुओं के। मारता हूँ, पाता हूँ उन्हें जहाँ।" जत्रचरडारूपिएगी नृमुरडमालिनी सखी कार्मुक टङ्कार कर वार्ला हुहुङ्कार से-"शीघ बुला ला तू निज सीतापति का यहाँ, चाहता है कैं। न तुमें वर्गर ! तू है सदा 'क्षुद्रजीवी, तुभत्से जनें। के। कभी इच्छा से मारती नहीं हैं हम । सिंहिनी शृगाल से करती विवाद है क्या ? छोड़ दिया तुमको वनचर, प्राण् लेके भाग जा तू, लाभ क्या तेरे मारने से हमें ? जाकर अवोध रे, राम का बुलाला यहाँ, लक्ष्मण का, साथ ही रचः इत के कलङ्क कूर विमीपण का ! शत्रुनाशी इन्द्रजित विदित त्रिलाकी में, पत्नी प्रिया उनकी प्रमीला, सती, सुन्दरी, पति-पद पूजने के। जारही है लङ्का में; शक्ति किसकी है मूढ़ ! रोके गति उसकी ?"

प्रवल समीरसूतु वीर हनूमान ने— आगे वढ़ देखा, मय-विस्मय के साथ में, वीर-वामावुन्द-मध्य प्रमदा प्रमीला के। । च्रावा-छटा-सी थी किरीट पर खेलती, शोमित सुगात्र में था वर्म्म यथा रहों से मिल कर मातु-कर-जाल छवि देता है ! सोचा तव जी में महावीर हनूमान ने—
"जव में अलंध्य सिन्धु लॉघ कर आया था
लङ्का नगरी में, तव वामाएँ मयङ्करी
देखी थीं, प्रचएडाएँ, नृमुएडाएँ, कपालिनी;
मन्दोदरी आदि और रावण की रानियाँ
जो थीं, सव देखी थीं, सुवालाएँ, सुवधुएँ,
चन्द्रकला-तुल्य सव देखी थीं, तिमस्ना में;
घर घर घूम कर, लङ्का छान डाली थी।
देखा था अशोक वन में—हा! शोकपीड़िता—
रघुकुल-पिद्मनी को; किन्तु यह माधुरी
देखी नहीं मैंने कभी इस मव सृष्टि में!
धन्य वीर मेघनाद धन्य, जिस मेघ के
पाइनी में वाँधी है ऐसी शम्पा प्रेम-पाश से!"

जी में यें। विचार कर अञ्जनाकुमार ने,
गम्मीरा गिरा कही, प्रमञ्जन के खर में—
"वन्दी-सम वाँध शिला-बन्ध से समुद्र की,
मानु-कुल-मानु मेरे प्रभुवर सुन्दरी,
लच लच वीर साथ ले के यहाँ आये हैं।
रेचाराज नैकपेय उनका विपची है;
तुम अवलाएँ हो, कहो, क्यों असमय में
आई हो यहाँ यें। कहो निर्भय हृदय से,
में हूँ हनूगान, सदा दास रघुराज का;

करुगानिधान सदा रघुकुलराज हैं। तुमसे क्या उनका विवाद है सुलाचने ! क्या प्रसांद चाहती हो तुम उनसे, कहा ? ष्ट्राई हो यहाँ क्यों ? कहा, जाकर सुनाठ में सुन्दरि, निवेदन तुम्हारा प्रभु-पादें में।" उत्तर में वोली सती, ध्वनित हुई ग्रहा ! कानों में सु-वीएग यथा वीर हनूमान के-"राघव हैं मेरे पति-वैरी, किन्तु इससे उनसे विवाद करना में नहीं चाहती। श्रों में सुरेन्द्रजयी मेरे बीर खामी हैं। विद्वविजयी हैं वे स्वयं ही भुजवल से; काम क्या हमें है मला लड़ने का उनके शत्रुओं से ? हम कुलवाला, अवलाएँ हैं; किन्तु सोच देखा, बीर ! विजली की जा छटा भाती है हगों का, वही छूने से जलाती है। सङ्घ ले। हे शूर, तुम मेरी इस दूती का; करती हूँ याचना मैं राघव से क्या, इसे उनसे कहेगी यही, जान्त्रो त्वरा करके।"

निर्भय नृसुग्डमालिनी, ज्यों सुग्डमालिनी, दूती छारिदल में प्रविष्ट हुई दर्ग से, पालवाली नाव जैसे रक्त से तरक्षों की करके छपेचा-सी छाकूल पारावार में

त्तेरती हेा एकाकिनी। त्रागे हनूमान थे मार्ग दिखलाते हुए। देख कर वामा केा चौंक उठा वीर-वृन्द, घार निशाकाल में चौंकें ज्यें गृहस्य देख श्राप्त-शिखा गृह में ! इाल यह देख कर वामा हँसी मन में। चीर जितने थे, देखते थे एक टक से हे। के जड़-तुल्य ठौर ठौर हका-वका-से ! चजते थे चरणें। में नृपुर, सु-कटि में काञ्जी वजती थी शुल शोभित था हाथ में। जर्जर कटाच्त-विशिखें से कर सब का, जाती थी नितम्बिनी कुत्हल के साथ में ! चन्द्रककलापमयी शीर्वचूडा शीश पै नाचती थी, उन्मत डरस्थल के वीच में दमक रही थी रत्नराजि हगरिजनी; सिंग्सिय मञ्जु वेग्गी डुलती थी पीठ पै, चड्ती वसन्त में ज्यां काम की पताका है ! . **डन्मद** मतङ्गिनी-सी चलती थी रङ्गिगी, करके उजेला सव श्रोर यथा चन्द्रिका मलमल होती है सु-निर्मल सलिल में, किं वा शैल-शृङ्गों पर ऊषा श्रंशुमालिनी ! रघुकुलरत प्रभु नैठे हैं शिविर में;

रघुकुलरत प्रभु नैठे हैं शिविर में; हाथ जाड़े शूर-सिंह लक्ष्मण हैं सामने;

पाइर्ग में विराजमान मित्र विभीषण हैं श्रीर रुद्रतेजामय वैठे वहु वीर हैं मीमाऋति । देवायुध आसन पे रक्खे हैं जे। हैं रक्तचन्दन से चर्चित, प्रसूनें। की श्रञ्जली से श्रचित हैं; धूप धूपदानों में जलती है; चारों श्रोर श्रेणीवद्ध दीवटें देती हैं प्रकाश । सब विस्मय के साव से देखते हैं देवायुध । काई करवाल का करता वखान, कोई ढाल का है करता-रिव के प्रसाद से दिवा के अवसान में मेघ स्वर्णमिएडत ज्यां; काई दिव्य तूरा का करता वखान, कोई वम्मी का है करता— तेजाराशि ! धीर रघुवीर ले धनुष का बोले ञ्राप—"सीता के खयंवर में शिव का तोड़ा था धनुष में ने निज भुजवल से, किन्तु इस चाप के। चढ़ा भी नहीं सकता। कैसे हे लक्ष्मण, भुकाऊँ इसे भाई, मैं ?" सहसा निनाद हुआ जय जय राम का, गूँज उठा नभ में जा घार कालाहल से सागर-कहोल-सम ! रचोरथी मय से बाला प्रभु श्रोर देख,—"देखा, देव, सामने वाहर शिविर के; उषा क्या निषाकाल में

उदित हुई है यहाँ !"

विस्मय से सव ने
देखा तय—"भैरवी-सी मामा" कहा प्रभु ने—
"देवी है कि दानवी है, देखा सखे, ध्यान से;
मायामयी लङ्का है, प्रपूर्ण इन्द्रजाल से;
प्रप्रज तुम्हारा काम रूपी है। विचार के
देखा, यह माया तुम्हें श्राविदित है नहीं।
पाया तुम्हें रज्ञोवर, में ने शुरू थाग में;
कीन ऐसे सङ्कट में हीन इस सेना का
रक्खेगा तुम्हारे विना ? केवल तुम्हीं सखे,
रज्ञोनगरी में चिर रज्ञक हो राम के।"

प्राप्त हुई दूती इतने में हनूमान के साथ में, शिविर में, प्रणाम कर पैरों में, हाथ जाड़, मामिनी ( छै रागिनी ज्यें छैरानी बोलीं एक तान से हों ) बोली प्रभुवर से— "राघव के पैरों में प्रणाम करती हूँ मैं, गुरुजन हों जा और सब के प्रणाम हैं; नाम मेरा है नृमुण्डमालिनी, में दासी हूँ दैत्यवाला सुन्दरी प्रमीला युवराज्ञी की, कामिनी है जा प्रसिद्ध वीर-कुल-केसरी इन्द्रजित सोद्धा युवराज मेघनाद की।" आशीर्वाद देके कहा वीर दाशरिथ ने—

"श्राई किस हेतु यहाँ भद्रे, कहा मुमसे ? क्या करके तोप दूँ तुम्हारी स्वामिनी को मैं ?"

वाला तव मीमा—"रघुवीर, धीर तुम हा; श्राश्रो, लड़े। उससे, नहीं तो मार्ग छोड़ दो; लङ्का में प्रविष्ट होना चाहती है रूपसी, पति-पद पूजने के। निज भुजवल से तुमने श्रनेक रचोत्रीर वर मारे हैं; रत्तोवधू मॉंगती है युद्ध, उसे युद्ध दें। वीर वर ! हम सौ स्त्रियों हैं; जिसे चाहोगे, एकाकी लड़ेगी वही । चाही धनुवीं लां, चाहा गदा, चाहा श्रमि, मझ्युद्ध में सदा रत रहती हैं हम ! देव, जैसी रुचि हो। काम नहीं देर का, तुम्हारे अनुरोध से रोके खड़ी युवती सती है सखी-दल का, रोकती मृगादिनी के। जैसे है किरांतिनी, देख मृग-यूथ जब मत्त वह होती है।"

यें कह विनय से मुकाया सिर वामा ने, फूला हुआ फूल हिम विन्दु युत नत हो करता है जैसे मन्द मास्त की वन्दना ! बोले रघुनाथ—"सुना तुम हे सुमाषिते, करता श्रकारण विवाद नहीं मैं कभी। मेरा शत्रु रावण है; तुम कुल वालाएँ,

कुलवधुएँ हो; फिर किस अपराध से। वैरमाव रक्खूँगा तुम्हारे साथ में, कहा ? लङ्का में प्रविष्ट हो सहर्ण विना शङ्का के। वीरेश्वर रूप रघुराजकुल में शुभे, जनम राम का है; दूति, हैं तुम्हारी स्वामिनी नीर-पत्नी, सखियों हैं नीराङ्गना उनकी । सौ मुख से उनकी यड़ाई कर कहना--देख पति-मक्ति, शक्ति, शूरता में उनकी, युद्ध के विना ही हार मानता हैं उनसे ! धन्य मेघनाद ! धन्य सुन्दरी प्रमीला है ! मद्रे, धनहीन, दीन राम वनवासी है, विधि की विडम्बना से; ऐसी दुरवस्था में, कौन-सा प्रसाद, जो तुम्हारे योग्य हो, तुम्हें टूँ में त्राज ? त्राशीर्वाद देता हूँ, सुखी रहा ।" कह येां कृपालु प्रभु वाले हतूमान से-"मार्ग छोड़ दो हे वीर, शिष्टाचार करके तुष्ट भली भाँति करे। वीराङ्गना-गण के। ।" प्रभु को प्रणाम कर दूती विदा होगई। हँस के कहा यें तब मित्र विमीपण ने— "चल कर बाहर पराकम प्रमीला का 🛒 देखा रघुनाथ; देव, काेतुक श्रपूर्व है ! जानता नहीं मैं, इस मीम वामा-वृन्द की

रोक सकता है कैान ? रण में मयङ्करी, वीर्य्यवती, रक्तवीज-वैरिग्री ज्यें चरडी हें। !" प्रभु ने कहा यें — "मित्र, देख इस दूती की चाकृति, मैं भीत हुआ मन में, विसार के तत्त्रण ही युद्ध-साज ! मृद् वह जन है, छेड़ने चले जां ऐसी सिंहियों की सेना का, देखूँ, चला, मैं तुम्हारी मातृपुत्र-पत्नी का।" लगने से दावानल दूर यथा वन में, श्रिमयी होती हैं दिशाएँ दसों, सामने देखी विभा-राशि राघवेन्द्र ने गगन में धूमहीन, करती सुवर्ण-वर्ण मेघां का ! चौंके सुनके वे चाप-शब्द घेार, घेाड़ें। की टापें। का पंड़ापड़, सु-कापगत खड़ों का भान भान भानन, उसी के साथ युद्ध के वाजों का निनाद, हुहुङ्कार प्रमदाओं का, काकलीतरङ्ग-सङ्ग गर्जन ज्यें मंभा का ! रत्नमयी अभा-पूर्ण उड़ती ध्वजाएँ हैं; नाचती है वाजि-राजि सन्दास्कन्द गति से, बजतो छमाछम हैं पैजनियाँ पैरां में। दोनें। श्रोर शैलमाला-तुल्य खड़ी सेना है अविचल, नीच में है नामा-दल चलता ! मातिङ्गिनी-यूथ च्यां उपत्यका के पथ में

गर्ज कर जाता हो, धरा केा धसकाता-सा। श्रागे उपचरडा-सी नृमुर्डमालिनी सखी, कृष्ण ह्यारूढ़ा, धरे हेमध्वजद्गड है; वाद्यकरी-चृन्द पीछे चलता है उसके विद्याधरी-चृन्द् यथा श्रतुल जगत में ! मुरली, मृदङ्ग, वीग्ण श्रादि कल नाद से यजते हैं ! उनके श्रानन्तर भयङ्करी शूलपारिए वीराङ्गना, सिखयों के वीच में, तारावली-मध्य चन्द्रलेखा-सी, प्रमीला है ! विक्रम में भीमा-समा। चारों श्रोर रहों की श्रामा कैं।धती है, चौंधती है यथा चञ्चला ! जाता अन्तरीच में है रतिपति रङ्ग से सङ्ग सङ्ग धनुप चढ़ाये हुए फूलें। का, वार वार सिद्धशराघात करता हुआ ! सिंह पर दुर्गा यथा दैत्य-दल-दलिनी; . ऐरावत हाथी पर इन्द्राणी शची यथा श्रीर यथा उन्मद् संगेन्द्र पर इन्दिरा, शाभित है वीर्य्यवती, युवती, सती तथा वड़वा तुरङ्गिणी की पीठ पर सर्वथा ! रहों से विभूषिता है वामीइवरी वड़वा। थीरे धीरे, शत्रुत्रों की करके उपेत्ता-सी, वामाएँ चली गई'। किसीं ने चाप टक्कारा,

निष्कोषित असि की किसी ने हुहुङ्कार से; गर्न से किसी ने शूल ऊँचा किया अपना, सार दिटकारी हैंसी केाई अट्टहास से, कोई वहाँ गरजी, अरएय में ज्यें सिंहिनी गर्जती है वीरमदा, काममदा भैरवी ! बेाले रघुवीर तब मित्र विभीषण से— "क्या ही विस्मय है, कभी ऐसा तीन लाक में देखा-सुना मैं ने नहीं ! जागते ही रात का क्या मैं स्वप्न देखता हूँ ? सत्य कहे। मुकसे मित्ररत ! जानता नहीं मैं भेद कुछ भी; चञ्चल हुआं हूँ मैं प्रपञ्च यह देख के, विचितं न रक्लो मुमे मित्र, इस माया से । चित्ररथं से सुना था मैं ने इस वात की-सायादेवी दास की सहायता के। आवेंगी; श्राई तो नहीं हैं यहाँ वे ही इस मिस से ? मुमको वतात्रो, यह छलना है किसकी ?"

"स्वप्न नहीं सीतानाथ," बोला विभीषण यें-'देव-रिपु कालनेमि दैत्य जो विदित है, दुहिता उसीकी यह सुन्दरी प्रमीला है। रखती है ऋंश ऋौर तेज महाशक्ति का! शक्ति किसकी है इस दानवी से जूमे जो? दैत्यमदहारी, वक्षधारी सुनाशोर को वीर-कुल-केसरी जा जीत चुका युद्ध में, बाँध कर रखती उसे है सदा माहिनी, रखती दिगम्बरी है जैसे दिगम्बर का! राघवेन्द्र, विश्व के हितार्थ यह शृङ्खला विधि ने बनाई, वँधा मेघनाद जिससे मदकल काजदन्ती! शान्त करती है ज्यें वारिधारा घोर वनदाहक द्वाग्नि का, शान्त रखती है उस कालानल का सती त्यों ही प्रेम-बाणी से! निमग्न हुआ रहता कालफणी यमुना के सौरभित जल में, रहते हैं विश्ववासी सुख से, त्रिद्वि में देवता, रसातल में नाग, नरलोक में नर, उस घोरतर दंशक से बचके!"

"सच कहते हो मित्र," दाशरिथ ने कहा— "रिथयों में श्रेष्टरिथी योद्धा मेघनाद है। देखी नहीं ऐसी अस्त्रशिचा कहीं विश्व में! देखा भगुमान गिरि-तुल्य है समर में धीर भगुराम को; परन्तु शुभ चर्ण में धारता तुम्हारा आतपुत्र धनुर्वाण है! बतलाओ, रचःकुल-रत्न! अब क्या करूँ? आके मिली सिंह से है सिंहिनी अरएय में; रक्खेगा बताओ, कीन इस मृग-यूथ के।? देखा तुम, चारों श्रोर घार शार करके भीषमा गरलयुक्त सिन्यु लहराता है! भव ज्यें वचाया नीलकएठ उमाकान्त ने रक्खो निज रिच्चत त्यें मित्र, इस दल के। । श्रमज तुम्हारा कालसर्प-सा है तेज में, इन्द्रजित योद्धा विप-दन्त-सा है उसका, तोड़ना ही हेगा उसे; श्रन्यथा में व्यर्थ ही सागर के। वॉधकर श्राया हेम लङ्का में।"

यस्तक भुकाके तन भारा-पद-पद्मों में, निर्भय सौमित्र शूर लक्ष्मण ने यें कहा— "क्या डर है राचस का देव, हम लोगां के। ? श्राप देवनायक सहायफ हैं जिनके इस भवमएडल में कीन भय है उन्हें ? निश्चय मरेगा कल सेघनाद सुकसे। जीतता है पाप कहाँ ? लङ्कापति पापी है; पाप से उसीके शक्तिहीन होगा रण सें राविणः; पिता के पाप से है पुत्र सरता। लङ्का का सराज-सूर्य्य ह्व कल जायगा, कह गये देवरथी चित्ररथ हैं यही। फिर किस हेतु प्रभा, न्यर्थ यह भावना ?" नेता यें विसीपण—"यथार्थ कहा तुमने

वीर वर, निस्सन्देह धर्म्भ जहाँ, जय है।

लङ्कापित इयता है हाय ! निज पापें से ! मारोगे श्रवश्य तुम इन्द्रजित योद्धा के। । फिर भी सतर्क भाव रखना उचित है । दानवी प्रमीला महावीर्थ्यशीला वाला है; त्यों नुमुण्डमालिनी-सी है नृमुण्डमालिनी युद्धप्रिया ! कालसिंही हो जिस अरण्य में एसके समीप वासियों को सावधान ही रहना उचित है । न जाने कब, किस पै, टूट पड़े श्राके वह हिंसामयी भीषणा ! रात जा न घात लगी मारेगी प्रमात ही ।"

वोले प्रमु—"मित्र ले के लक्ष्मण के। साथ में देखे। सब नाके कि है कै।न कहाँ जागता ? क्षान्त सब हे। रहे हैं वीरवाहु-रण से। देखे। सब श्रोर; कहाँ सुहृद सुकरठ है, श्राहृद क्या करता है; नील बली है कहाँ; जागूँगा खयं में इस पश्चिम के द्वार पे।" कहके 'जो श्राह्मा' शृर लक्ष्मण को साथ ले वीर चला, मानें। इन्द्र श्रिप्तमू के साथ में श्राह्म सुधानर के साथ मानें। सिवता!

पहुँची सु-लङ्का के सुवर्श-द्वार पै सती, सुन्दरी, प्रमीला । शृङ्कनाद वहाँ हो उठा श्रोर बजी भीम भेरी, रत्तोगण गरजा, प्रयत्त-पयोद-वृन्द किं वा करि-यूथ-सा ! प्रक्ष्वेड्नपाणि विरूपाच वीर रोप से, तालजङ्घा-तालसम सुगुरु गदा लिये भीपण प्रमत्त, सब गरज उठे वहाँ । गरजे गजेन्द्र, हय हींसे एक साथ ही; घूमें रथ-चक्र घार घर्चर निनाद से; माले आदि आयुध उछाले शूर वीरों ने; वाण उड़े शाणित छिपा के निशानाथ का । पूर्ण हुआ अग्निमय व्योम केतलाहल से, जैसे भूमिकम्प में, निशा में, वफ्रनाद से श्रिप्त-स्रोत-राशि अग्नि-गिरि हैं उगलते ! काँप उठी स्वर्णलङ्का, सातङ्का, स-शङ्का-सी ।

चएडी-सी नृमुएडमालिनी ने कहा चिहा के—
"मारते हे। अस्त्र किसे भीरो, अन्धकार में ?
रचः प्रतिपची नहीं, रचः कुलवधुएँ
हम हैं, निहारों चक्षु खोल कर अपने।"
खड़ खड़ शब्द से तुरन्त द्वारपाल ने
बे ड़ा खिसकाया, खुला द्वार वजनाद से;
सुन्दरी प्रविष्ट हुई जय जयकार से;
अपि-शिखा देख कर रङ्ग से पतङ्ग ज्यें
दौड़ते हैं, चारों ओर दौड़ कर आये त्यें
पीरजन; कुलवधुओं ने शुमध्विन की,

फूल बरसाये तथा वाद्यध्वित करके।
वन्द्रना, की वन्द्रियों ने, प्रेमानन्द्र-माव से;
अप्रिम की तरङ्गें वन में ज्यों, चली वामाएँ।
वाद्यकरी-विद्याधिरयों ने मञ्जु मुरली,
वीएा और मुरज वजाये हद्यनाद से;
हींस हय-वृन्द चला आस्कन्दित गित से;
मन मन खड़ हुए कान्तिमान कोषों में।
चौंक कर जाग उठे वचे माठकोड़ों में!
खोल के गवाच रच्चावधुओं ने देख के,
वीरता वखानी हर्ष पूर्वक प्रमीला की।

प्रेमानन्द पूर्ण, प्रिय-मन्दिर में, सुन्दरी
दैत्यनन्दिनी यें हुई प्राप्त कुछ देर में;
खोया हुआ रत पाके मानें वची फिएानी।
शात्रुनाशी इन्द्रजित कें।तुक से वोला यें—
"जान पड़ता है, रक्तवीज-वध करके
चन्द्रमुखि, अपने केंलासधाम आई हो!
आज्ञा यदि पाऊँ, पड़ूं चरणों में चिरडिके?
सर्वदा तुन्हारा दास हूँ में।" हँस ललना
बोली—"नाथ, दासी इन पैरों के प्रसाद से,
विश्वजयिनी है किन्तु जीत नहीं सकती
मन्मथ को; करती उपेचा हूँ शरागिन की,
डरती दुरुह विरहाग्न से हूँ सर्वदा।

छाई हूँ इसीसे, जिसे चित्त नित्य चाहता है, उसीके पास; मिली सिन्धु से तरिङ्गणी।" यों कह प्रविष्ट हुई मन्दिर में सुन्दरी, बीर-वेष त्याग निज वेप रखने लगी। पहना दुकूल दिन्य, अञ्चल था जिसका रतों से जटित श्रौर कस ली सु-कञ्च की पीवरस्तनी ने; चीएण कटि में सु-मेखला पहनी नितम्बिनी ने; उर पर हीरों के श्रौर मोतियों के चन्द्रहार हिलने लगे; तारा रूप रत्न लगे माँग में चमकने श्रौर त्रलकों सें; स्वर्ण-कुराडल सु-कर्णों सं; नाना विध भूषणां से सज्जित हुई सती। रत्तामिण मेघनाद ह्वा मोद्-जल में, स्वर्णासनासीन हुए दीप्तिमान दम्पती । गाने लगे गायक त्यें। नाच उठी नटियाँ, विद्याधर-विद्याधरी जैसे सुरपुर में। गाने लगे पींजड़ें। में पत्ती, दु:ख भूल के, **उच्छ्**वसित उत्स हुए कल कल नाद से, पाकर सुधांग्रु-त्रांग्रु-स्पर्श जल-राशि ज्याः; सरस वसन्त वायु वहने लगा वहीं सुस्वन से; जैसे ऋतुराज वनराजि से केलि करता है। मधुकाल में, अकेले में ।

रामानुज शूर यहाँ सङ्ग विभीपण के, उत्तर के द्वार पर आये, जहाँ धीर धी सजग सुकएठ वीर ले के सैन्यदल था; विन्ध्यगिरि-शृङ्ग-सा जा निश्चल था रए में। पूर्व वाले द्वार पर भीमाऋति नील था; व्यर्थ निद्रा देवी वहाँ साधती थी उसका। दित्तरण के द्वार पर अङ्गद कुमार था-घूमता, ज्यें भूखा सिंह भाजन की खाज में! किं वा शूलपाणि नन्दी शम्भुगिरि-शृङ्ग पै। सौ सौ श्रिप्रिराशियाँ थीं चारें। श्रोर जलती धूमशृन्य;वीच में थी लङ्का यथा नम में तारागण मध्य चारु चन्द्रमा की शोमा है। । था येां वीर-व्यूह चारेां द्वारेां पर जागता---शस्य पुष्ट होने पर मेघें। के प्रसाद से, मञ्च गाड़ गाड़ के ज्यों मेड़ों पर खेत की जागते हैं कृपक, खदेड़ मृग-यूथ का, मीम महिपों का, तृराजीवी जीव-गए का। जागता था रचारिपु वीर-वृन्दं लङ्का के चारों श्रोर। लौट श्राये दोनों जन तुष्ट हो, धीर-वीर दाशरथि थे जहाँ शिविर में।

हॅंस विजया से श्री मवानी भव-धाम में बोलीं—"देख चन्द्रमुखि, लङ्का त्रोर ते।, त्रहा !

घुसती पुरी में है प्रमीला वीर-वेप से, सङ्गिनी-समूह-सङ्ग रङ्ग से वराङ्गना। उठतो है कैसी स्वर्ण-कञ्च कच्छटा-घटा श्रम्बर में; विस्मित-से देख, सब हैं खड़े धीर राम, लक्ष्मण, विमीपणादि वोर वे । ऐसा रूप किसका है सिख, भवलाक में ? दैत्य मारने के। इसी वेप से सजी थी में, सतयुग में; हे सिख, सुन उस नाद केंा, खींचती है वामा दर्पयुक्त, हुहुङ्कार से, करके टङ्कोर घेार प्रत्यश्वा धनुष की । भीम दल-वादल है चारों श्रोर कॉपता; मोंग वाले जूड़े पर नाचती सु-चूड़ा है, श्रश्व-गति-सङ्ग ऊँची श्रीर नीची होती है गौराङ्गी, श्रहा ! ज्येंा मञ्जु जल की हिलारेंा से मानस सरेावर में सेाने की सरेाजिनी !"

विजया सखी ने कहा—कात्यायिन, सत्य है, ऐसा रूप किसका है देवि, भवलाक में! वीर्य्यवती दानवी प्रमीला, जानती हूँ मैं, दासी है तुम्हारों, किन्तु सोच देखें। मन में, कैसे तुम रक्खागी भवानी, वाक्य अपने! एकाकी जगज्ञयी है इन्द्रजित तेजस्वी, प्रमीला अब आमिली है उससे,

वायु-सखी श्रिप्त-शिखा श्रा मिली है वायु से ! क्यों कर करोगी शिवे ! रज्ञा श्रव राम की ? लक्ष्मण करेंगे वध कैसे मेघनाद का ?"

प्ता मर सोच कर बोली तव शङ्करी—
"मेरे श्रंश से है जन्म सुन्द्री प्रमीला का;
विजये, हरूँगी में सबेरे तेज उसका।
रहतीं है उज्जल जा मिए रिव-कान्ति से,
श्रामा हीन होती है दिवा के श्रवसान में,
वैसे ही करूँगी कल तेजाहीन वामा का।
मारेंगे श्रवस्य वीर लक्ष्मण समर में
इन्द्रजित योद्धा के। प्रमीला पित-सङ्ग में
श्रावेगी विजये, इस धाम में; महेश की
सेवा में रहेगा मेघनाद मिक्तमाव से;
तुष्ट में करूँगी सखी करके प्रमीला के।"

यों कह प्रविष्ट हुई मिन्दर में मङ्गला, श्राई मन्द मन्द निद्रा देवी शिवधाम में। शम्भु-शैल-वासियों ने शय्या पर फूलों की सुख से विराम लिया श्रीर भव-भाल की चारु चिन्द्रका ने रजोदीप्ति वहाँ फैलाई।

इति श्री मेधनाइ-वध काव्ये तमागमो-नाम तृतीयः सर्गः

## चतुथ सर्ग

होता हूँ तुम्हारे पद-पद्मों में प्रएत मैं,— विश्रुत वाल्मीकि मुने, कविकुल के गुरो, त्रादिकवे, भारत के चूड़ामणि तुम हो। दास अनुगामी है तुम्हारा, यथा राजा के साथ रङ्क दूर, तोर्थ-दर्शनार्थ जाता है ! ध्यान रख सर्वदा तुम्हारे पद-चिन्हों का, पहुँचे हैं यात्री यशोमन्दिर में कितने; करके दमन विख्व-दमन शमन का त्रमर हुए हैं ! मर्च हरि, भवभूति ज्यें ! भारत-विदित भारती के वरपुत्र जा कालिदास—सुमधुरमापी, सुधा-स्रोत-से; माहक मुरारि, श्रीं मुरारि—वेणुवादी च्येां; कीर्तिवास, कृत्तिवास, त्राभूपण वङ्ग के ! कविता के रस के सरीवर में हे पिता, मिल कर राजहंस-कुल से कहँगा मैं केलि कैसे, जो न तुम मुफ्त को सिखाञ्चोंगे ? गूँथूँगा नवीन माला, चुन कर यह से क्तसुम तुम्हारे मञ्जू काव्योद्यान-कुञ्ज से;

बहुविध भूषणां से भाषा का सजाने की इच्छा रखता हूँ; किन्तु पाऊँगा भला कहाँ ( दीन हूँ मैं ) स्त्रराजि, देागे नहीं तुम जे। रत्नाकर ? देव, दया-दृष्टि करा दीन पै। मम है सुवर्णलङ्का ज्ञानन्दाम्बुनिधि में, हेम-दीप-मालिनी ज्यें। रत्नहारा महिपी ! घर घर वाज़े बजते हैं वहु भाँति के; नर्राकियाँ नाचती हैं, गायिकाएँ गाती हैं; नायकों के सङ्ग नायिकाएँ प्रेम रङ्ग से क्रीड़ा करती हैं, मञ्जु होठों पर हास्य की **लास्**यलीला खिलती है खिल खिल नाद से <u>!</u> कोई रित में हैं रत, कोई सुरापान में। भूलती हैं द्वार द्वार फूल-फल-मालाएँ, श्रालयों के श्रागे उच उड़ती ध्वजाएँ हैं; दीप्तिमयी दीपवर्तिकाएँ हैं गवाचों में; दीर्घ जनस्रोत की तरङ्गें राज-पथ में देानें। श्रोर श्राती श्रीर जाती हैं उमझ से; मानों महा उत्सव में मत्त पुरवासी हैं। राशि राशि पुष्प-वृष्टि चारों श्रोर होती है; श्रामीदित लङ्का श्राज जागती है रात में । घूमती है द्वार द्वार निद्रा, किन्तु उसका . कोई नहीं पूछता विराम वर के लिए!

"शुर-कुल-केतु वीर इन्द्रजित राम के। मारेगा सनेरे, श्रीर लक्ष्मण का मारेगां; साथ ही, शृगाल-तुल्य, सारे शत्रु-दल की सिन्यु-पार, सिंहनाद कर के, खदेड़ेगा; वाँध कर लावेगा विभीपण की; चन्द्र की छे। इराहु भागेगा, जुड़ेंगी फिर जग की श्राँखें श्रवलाक सा सुधांग्र-धन श्रपना;" मायाविनी खाशा यही गीत खाज लङ्का में, घर घर, घाट घाट, वाट वाट गाती है; मग्न फिर राच्चस क्यों माद-जल में न हों ? एकाकिनी शाकार्ता, अशाकार्यवासिनी, रोती राम-कामना श्रॅंधेरी कुटिया में हैं नीरव ! सती की दुष्ट चेरी-दल छोड़ के, घूमता है दूर, मत्त उत्सव की कीड़ा में; प्राणहीना हरिणी का रख के ज्यें सिंहिनी चूमती अरएय में है चिन्ता छोड़ मौज से ! मलिनमुखों हैं हाय ! देवी, यथा खान के अन्धकार-गर्भ में ( प्रवेश नहीं पातो है सौरकर-राशि जहाँ ) सूर्य्यकान्त मिण है। ! किं वा रमा विम्बाधरा ध्यम्बुराशि-तल में! करता, समीर दूर साँय साँय शब्द है रह रह, दीर्घदवास लेता है विलापी ज्यें।

मर्गरितनाद कर पत्र मानों शोक से हिलते हैं ! डालों पर पत्ती चुप बैठे हैं ! राशि राशि पुष्प पड़े पाद्पों के नीचे हैं, मानों मनस्ताप-तप्त हो के तरु-राजि ने भूपण उतार कर फेंक दिये अपने !! रो के दूर उच वीचि-रव से प्रवाहिनी मानों यह दु:ख-कथा कहने समुद्र से जा रही है। पाती उस घोर वन में नहीं चन्द्रमा की किरणें प्रयेश-पथ । क्या कमी समल सलिल में भी खिलता कमल है ? फिर भी अपूर्व उस रूप के प्रकाश से उच्चल है वह वन, जैसे च्याम विधु से !

वैठी हैं अकेली सती, मानें तमोधाम में दीप्तिमती आमा आप ! ऐसे ही समय में आई वहाँ सरमा सहानुभूति रूपिणी । वैठी वह रोकर सती के पद-प्रान्त में— रन्न:कुल-राजलक्ष्मी रन्नोवधूरूप में !

नेत्र-जल पेंछ चारुनेत्रा छछ देर में, वोली मधु-स्वर से कि—"देवि, दुष्ट चेरियाँ छोड़ तुम्हें, श्राज रात, घूमती हैं पुर में;— श्रीर सब मत्त हो महोत्सव में लोन हैं। सुन के यही में पद पूजने की श्राइ हूँ। सेंद्रर की डिन्नी साथ लाई हूँ, निदेश जा पाऊँ तो लगाऊँ एक विन्दी मन्य माल पै। अन्तय सुहाग है तुम्हारा, यह वेप क्या साहता तुम्हें है ? हाय! लङ्कापित कूर है! कीन तोड़ता है पद्म-पर्श ? कैसे, क्या कहूँ, दुष्ट ने हरे हैं अलङ्कार इन अङ्गों के ?"

डिच्बी खाल राच्सवधू ने, अति यत से, सेंदुर की विन्दी भन्य भाल पर दी ऋहा ! ज्यें। गोधूलि-साल पर माती एक तारा है ! बाली पर्-धूलि ले के सरमा सु-भापिणी-"चाहती चमा हूँ, लक्ष्म ! मुमको चमा करो, सैंने देव-वाञ्छित शरीर यह छू लिया ! किन्तु चिरदासी इन चरणें। की, दासी है।" देवी के पदों में फिर नैठ गई युवती; सोने की सु-दीवट ज्यें। तुलसी के मूल में जलती हो, करके समुज्जल दिशाच्यों का ! वाली तव मैथिली येां मञ्जु-मृदु-स्वर से;—

"को सती हो न्यर्थ तुम लङ्कापति को सती, जाभूषण ज्ञाप ही उतार फेंके मैं ने हैं, जब था वनाश्रम में पापी ने हरा मुक्ते।

चिन्ह-हेतु मैं ने सब मार्ग में वे फेंके थे।

सेत बन वे ही. आज धीर रघवीर के।

लाचे इस लङ्कापुर में हैं। मला विश्व में मुक्ता, मिए, रत्न, कीन ऐसा है कि जिसकी त्याग नहीं सकती मैं उस धन के लिए ?"

वाली सरमा कि—"देवि, सुन चुकी दासी है, श्री मुख तुम्हारे से, तुम्हारे स्वयंवर की हाल; मला राघवेन्द्र आये क्यों अरएय में ? कृपया बताओं, कैसे रक्षाराज ने तुम्हें हरण किया है ? यही भिक्ता मांगती हूँ में, करसाके अमृत, मिटाओं तृपा दासी की । दूर दुष्ट चेरियाँ हैं; ऐसे अवसर में देवि, कही सारी कथा, चाहती हूँ सुनना । कैसे इस चार ने छला है आर्य्य राम का ? लक्ष्मण का ? घुस किस माया के प्रमाव से राघव के घर में, चुराया यह रत है ?"

गामुखी के मुख से पुनीत वारिधारा ज्यों वहती है, सुस्वन से, वोली प्रियमापिणी सीता सती—"जानकी की तुम है। हितैपिणी सरमा ! तुम्हें जो सखि, सुनने की इच्छा है तो मैं कहती हूँ, सुना पूर्व-कथा, ध्यान से।

गोदावरी-तीर पर थे हम सुलाचने ! ऊँचे किसी वृत्त पर, नीड़ वना कर ज्यां, रहते हैं पारावत-पारावती प्रेम से । सुर-वन-तुल्य घन पञ्चवटी-वन था। लक्ष्मण सु-लच्चण थे सेवा सदा करते । द्राडक माएडार सिख, जिसका है। उसके। किसका श्रमाव कहे। ? देवर सदेव ही कन्द-मूल और फल-फ़ूल आदि लाते थे; प्रभु मृगया भी कर लेते थे कभी कभी; किन्तु जीव-वध से वे सन्तत विरत हैं; करुगानिधान विसु विदव में विदित हैं। पूर्व-सुख भूली मैं । विदेह-राज-निदनी त्रीर रघु-वंश-वधू में हूँ, किन्तु सरमा ! परम प्रसन्न हुई मैं उस ऋराय में । फूलते कुटी के सब ओर नित्य नित्य थे कितने प्रसून, कहूँ कैसे ? वनचारी थे लाते मधु नित्य ! सुभे प्रातःकाल केाकिला कूज के जगाती वहाँ ! कैंान रानी हे सखी, ऐसे मनाहारी सूत-मागधां के गीतां से श्रांखें खोलती है, कहे। ? द्वार श्रा कुटीर के, नाचती शिखी के साथ शिखिनी थी सुखिनी । नर्तिकयाँ-नर्तक हैं ऐसे कैं।न जग में १ श्रभ्यागत श्राते नित्य करमी-करम थे, शावक कुरङ्गों के, विहङ्ग वहु रङ्गों के; कोई शुभ्र, कोई ख्याम, कोई स्वर्णवर्ण के,

काई चित्रवर्श, मेघवाहन के चाप-से ! जीव थे ऋहिंस्र सव । ऋादर से सव की सेवा करती थी मैं, सयल उन्हें पाल के; पालती प्रवाहिगी है जैसे मरुभूमि में चृष्णाङ्कल प्राणियों का, मेच के प्रसाद से त्राप जलशालिनी हे।। त्रारसी थी सरसी मेरी वहाँ ! रत्न-तुल्य, दुवलय ते।ड़ के केशों में पहनती थी, सजती थी फ़्लां से; प्रभु हँसते थे, वनदेवी मुक्ते कह के कैतिक से ! हाय ! सिख, क्या मैं प्राणनाथ का पा सकूँगी फिर भी ? ये दग्ध श्रोंखें फिर भी, तुच्छ इस जन्म में, क्या देख कभी पावेंगी उन चर्गों का, उन ग्राशा-सर-कञ्जों का और उन नयनेंा के रहों का १ विधात:, हा ! दासी किस पाप से है तेरे यहाँ पापिनी ?"

रोई सती नीरव थें कह के विपाद से।
रोई सरमा भी साथ, भींग नेत्र-नीर से।
अशु पेंछ वोली छुछ देर में विनीता थें—
"पूर्व-कथा सोच के व्यथा हो यदि चित्त में
तो हे देवि, जाने देा; कहूँ मैं हाय! श्रीर क्या?
लाभ क्या है याद करने से उन वातों की?
देख के तुम्हारी इन श्रींखों में श्रींसू थे,

इच्छा मरने की मुभे श्राज यहाँ होती है।" उत्तर में वाली येां प्रियंवदा ( मधुस्त्ररा काद्म्वा-समान ) "हाय ! यह हत्रभागिनी रावेगी न सुभगे, ता श्रीर कैान रावेगी इस जगती में ? सुना, पूर्व-कथा में कहूँ। वर्षाऋतु में हे सखी, प्लावन की पीड़ा से कातर प्रवाह, दोनों छोर, निज तीरों के ऊपर से नीर वहा देता है सदैव ज्यों; दु:खी मन दु:ख निज कहता है श्रोरों से। कहती इसी लिए हूँ दु:ख-कथा मैं, सुना। " कैंान इस शत्रु-गृह में है श्रौर सीता का ? गादावरी-तीर पर, पञ्चवटी-वन में, हम सुख से थे। हाय ! सखि, उस वन की कैसे घन-शामा कहूँ ? सर्वदा मैं स्वप्न में सुनती थी वीएा, वन-देवियों के हाथेंा से; देखती थी सौर-कर-राशि-रूप में सदा क्रीड़ा कञ्ज-कानन में देववाला-दल की; साध्वी ऋपि-वधुएँ थीं दासी के उटज में ञ्रातीं कभी, चन्द्र-किरऐं -सी तमे।धाम में ! ञ्चिजन विद्या के ञहा ! चित्रित, विचित्र-सा, दोर्घ तरुओं के तले, बैठती थी मैं कमी; न्या क्या कहती थी सखी मान कर छाया का !

नाचती थी मृगियों के साथ कमी वन में; केंकिलें का गान सुन गीत कमी गाती थी; च्याह रचती थी वृत्तं-सङ्ग नववही काः चुमती थी मञ्जरित होते जव दुम्पती; नातिन थी मेरी सखि, एक एक मकरी ! गूँजते थे भौरे वहाँ, वे नतजमाई थे ! सरिता-किनारे, प्रभु-सङ्ग, कमी सुख से घूमती थी; देखती थी चञ्चल सलिल में मानां नया च्यांम, नया साम, नये तारे मैं ! चढ़ के कमी मैं शैल-शृङ्ग पर, स्वामी के चरणें में चैठती थी, मानें लता आम्र के मूल में हो; कितने समादर से मुमको वाक्यामृत-वृष्टि कर तुष्ट करते थे वे, किससे कहूँ से। ? श्रीर कैसे कहूँ हाय ! मैं ? कैलासाद्रिवासी व्यामकेश—सुनती हूँ मैं— शक्ति-सङ्ग नैठ कर श्रेष्ट स्वर्णासन पै, च्यागम, पुराण, वेद, प<sup>ञ्चतन्त्र</sup> की कथा, पञ्च वदनों से कहा करते हैं रूपसी ! कितनी कथाएँ सुनती थी उसी माँति में ! जान पड़ता है, इस निर्जन ऋरएय में सुनती हूँ मीठी वह वाणी इस चण भी ! दासी के लिए क्या कूर दैव, हुआ पूरा है

अब वह गीत ?" हुई मौन दीर्घलाचना, शोक-वश । वेाली तव सरमा मने।रमा---"राघव-रमिण, वाते सुनके तुम्हारो ये होती राज-भाग से घृणा है ! चाहता है जी, राज-सुख छोड़ रहूँ ऐसे ही ऋरएय में ! किन्तु सोचने से भय होता है हृद्य में। रवि की किरण देवि, तिमिरावृत वन में होती है प्रविष्ट जव तव निज गुगा से करती प्रकाशित उसे हैं; किन्तु यामिनी जाती जिस देश में है, अपने प्रवेश से मलिन वनाती है उसे ही मधुराशये! पावन पदार्पण तुम्हारा विश्वमाहिनी, होगा जहाँ, क्यों न वहाँ सौख्य सब पावेंगे ? विक्वानन्ददायिनी हे। देवि ! तुम, तुमको रत्ताराज कैसे हर लाया ? कहा मुक्तसे । वीणाध्वनि दासी ने सुनी है श्रौर है सुनी केाकिला की कूक, नवपह्नवों के बीच से सरस वसन्त में; परन्तु इस लाेक में ऐसी मधु-वाणी नहीं श्रौर सुनी कल्याणी ! देखा, नील नभ में निहार, वह चन्द्र, जा मलिन तुम्हारे सामने है, वही मुग्ध हो, मुदित सुधांशु तव वाक्यामृत पीता है !

नीरव हैं के किलादि पत्ती सब वृत्तों के साध्वि, सुनने के। ही तुन्हारी कथा तुमसे । प्रार्थना है, पूरी करे। साध तुम सबकी ।"

वेाली राववेन्द्रप्रिया—"त्र्याली, इस भाँति से, सुख से विताया कुछ काल उसी वन में। ननद तुम्हारी उस शूर्पणखा दुष्टा ने अन्त में मचाया महा गालमाल ! लजा से मरती हूँ सरमा सहेली, याद आते ही वातें उसकी वे ! धिक नारि-कुल-कालिमे ! चाहा उस वाधिन ने राघव का वरना मार मुके। तब अति काप करके सखी, केसरी-समान वीर लक्ष्मण ने उसका तत्त्रण खदेड़ा दूर । रत्तोदल त्रागया, तुमुल समर हुआ वन में। मैं मय से श्रपनी कुटी में घुसी। चापों की टॅंकार से रोई कितना मैं, कहूँ कैसे ? नेत्र मुँद के, हाथ जोड़ देवों का मनाने लगी, स्वामी की रचा करने के लिए। गूँज उठा नम में श्रातेनाद, सिंहनाद ! मैं श्रचेत हो गिरी।

कव लों पड़ी रही मैं यें। ही, नहीं जानती, राघव ने दासी कें। जगाया निज,स्पर्श से । मञ्जु मृदु स्वर से ( ज्यें। वायु पुष्प-वन में

वालता वसन्त में है ) वाले प्राणकान्त यां-<sup>६</sup>डठ श्रयि प्राणेश्वरि, रघुकुल-सम्पदे ! 'तेरे योग्य है क्या यही शय्या हाय ! हेमाङ्गी ?' वह ध्वनि क्या फिर सुनूँगी सिख, मैं कमी ?" सहसा अचेत है। के जब लों गिरे सती, व्यम सरमा ने शीव पकड़ लिया उसे ! जैसे घार वन में निपाद सुन पंछी का शाखा से सुरस्य गान, लक्ष्य कर उसका, नाण भारता है और छटपट करके गिरती है नीचे खगी विषम प्रहार से, नैसे गिरी सरमा की गोदी में पतिवता ! पाई कुछ देरं में सुलाचनी ने चेतना। रो के सरमा ने कहा—"मैथिलि, चमा करो मेरा देाष, व्यर्थ यह क्षेश दिया तुमका में ने, हाय ! मैं हूँ ज्ञानहीना ।" राम-रामा ने उत्तर दिया यें मृदु स्वर से उसे—"सखी, देाप क्या तुम्हारां ? सुना पूर्वकथा, ध्यान से । जाकर मारीच ने छला था किस छल से ( जैसे मरुम्स में मरीचिका है छलती ) तुस ने सुना है सव शूर्पण्खा-मुख से। लाय-सम हा के सखि, मैं ने हा ! कुलम में मॉगा था कुरङ्ग ! धनुर्वाण लिये उसके

पीछे प्रारानाथ गये, मेरे त्रारा के लिए छोड़ कर देवर के। माया-मृग वन में करके प्रकाश चला, चपला-विलास-सा! होड़े प्रारानाथ पोछे वारसारि-गति से,— नेत्रों का प्रकाश हाय! खो बैठी अभागी मैं!

दूर आर्तनाद यें सुनाई दिया सहसा— "हाय ! माई लक्ष्मण, कहाँ हो तुम, में मरा !" सुन के सौमित्रि शूर चौंके, आप चौंकी में और बोली हाथ धर उनका, विनय से,— जाओ, इस कानन में वीर, वायु-गित से; देखा तुम्हें कीन है बुलाता ? हाय ! सुन के शब्द यह रो उठे हैं प्राण, जाओ शीव ही, जान पड़ता है, तुम्हें राधव बुलाते हैं।

बाले तब देवर कि—"मानूँ देवि, आज्ञा में क्योंकर तुम्हारी यह ? निर्जन अरएय में एकाकिनी क्योंकर रहेग्गी तुम ? मायावी राक्स न जाने यहाँ घूमते हैं कितने ? क्या डर तुम्हें है ? रघुवंश-अवतंस का कर सकता है वाल वाँका कीन विश्व में, जा हैं भगुराम के मो गुरु वल-वीर्य्य में ? फिर भी सुनाई दिया आर्तनाद—'में मरा, हाय ! माई लक्ष्मण, कहाँ हो ? कहाँ सीते, तु इस विपदा में !' सिख, धैर्य्य सव छोड़ के लक्ष्मण का हाथ छोड़, कु-च्चण में वोली मैं--'त्र्यति ही द्यावती सुमित्रा सास मेरी हैं: कैंगन कहता है कूर, गर्भ में उन्होंने हैं रक्खा तुमें ? तेरा हिया पत्थर का है बना ! जान पड़ता है, जन्म दे के घार वन में वाधिन ने पाला तुभे दुर्मीत रे ! भीर रे ! वोर-कुल-न्लानि रे ! स्वयं में अभी जाऊँगी, देख़ूँगी कि कैान, करुणा सं, दूर वन में मुमको पुकारता है'? तत्त्रण ही कोध से रक्तनेत्र वीर-मणि लेकर धनुप का, पीठ पर तृण वाँध, मेरी च्योर देख के वेाले-- 'तुम्हें माता-सम मानता हूँ मैथिलो ! सहता इसी से यह व्यर्थ भत्सेना हूँ मैं। जाता हूँ ऋमी मैं, तुम सावधान ,रहना; कै।न जानें, क्या है। आज, देाष नहीं मेरा, मैं छे।ड़ता हूँ तुमके। तुम्हारे ही निदेश से।' कह के यें। बीर घेर वन में ज़ले गये। प्रिय सिख, कितना मैं सोच करने लगी

प्रिय सखि, कितना में सीच करने लगी बैठ के अकेले में, कहूं क्या भला तुमसे ? जाने लगा समय, निनाद कर हर्ष सं खग, मृग आदि जीव आये, सदावत जा पाते थे फलेंा का वहाँ प्रतिदिन सुक्त से । विस्मय समेत देखा, वीच में था उनके योगी एक अग्नि-सा, रमाये जे। विभूति था। हाथ में कमण्डलु था, सिर पे जटाएँ थीं। हाय ! सखि, जानती जा मैं कि पुष्पराशि में पन्नग छिपा है और जल में गरल है, तो क्या पड़ पृथ्वी पर करती प्रणाम मैं ? वेाला तव मायावी—'विदेहसुते ! भिन्ना देा, ( अन्नदा तुम्हों हे। यहाँ ) अतिथि क्षुधार्त है। ' घू घट निकाल कर, हाथ जाड़, वाली मैं— 'बैठ ऋजिनासन पे देव, तर के तले करिए विश्राम; श्रभी राघवेन्द्र श्राते हैं भ्राता के समेत ।' तव दुष्टमित वाला यां--( समभ सकी न कीप कृत्रिम मैं उसका ) 'त्र्यतिथि क्षुधार्त हूँ मैं, कहता हूँ भिचा दे, नाहीं कर अन्यथा कि जाऊँ और ठौर मैं। वैदेही, विरत है क्या सेवा से त्रातिथि की च्याज ? करती है क्या कलङ्कित तू रघु का वंश, रघुवंश-वधू, वाल, ब्रह्मशाप की करती ऋवज्ञा ऋाज तू है किस गर्ज से ? भिचा दे, नहीं तो शाप देकर में जाता हूँ! हेांगे राम राचस दुरन्त मेरे शाप से।'े

लजा छोड़ हाय ! सिख, भिन्ना-द्रव्य ले के मैं निकली समीत, विना सोचे दृढ़ जाल में रक्खा पैर मैं ने; तभी हा ! तुम्हारे जेठ ने, करके कठोर हास्य पकड़ लिया मुफे !

इन्द्रमुखि, एक वार राघव के साथ मैं घूमती थी कानन में; दूर एक हरिणी चरती थी गुल्म के समीप सुना सहसा **थार नाद; देखा भययुक्त दृष्टि डाल के,** वजाकृति एक वाच टूट पड़ा उस पै ! 'रचा करो नाथ !' कह पैरों गिरी प्रभु के । च्रां में शरानल से मस्म किया वाव के। धीर रघुवीर ने । उठा के ऋति यत्न से मैं ने वन-शे।भा के। वचाया । राच्तसेन्द्र ने त्राली, उसी व्याव-सम धर लिया मुभ की ! त्राया नहीं किन्तु कोई स्वजनि, बचाने का इस हतभागी हरिग्णी के उस काल में। भर दिया मैं ने वन हाहाकार-रव से। क्रन्दननिनाद् सुना; माता वनदेवियाँ— जान पड़ा—रोईं व्यय, दुःख देख दासी का ! किन्तु वह क्रन्दन था व्यर्थ; वहिन्तेज से लाहा गलता है, वारिधारा गला सकती है क्या उसे ? त्र्यश्रविन्दु कठिन हिया कमो

मानता है ? हाय !

जटाजूट दूर हा गया, साथ ही कमएडलु भी; राजरथी-रूप में डाल लिया दुष्ट ने सुवर्ण-रथ में मुफे ! क्या क्या कहा क्रूर ने न जानें, कभी रोप से गरज गरज, कभी सु-मधुर स्वर से; याद कर आज भी में मरती हूँ लजा से ।

दौड़ाया रथी ने रथ। मेकी कालसर्प के
मुख में पड़ी हुई ज्यों रोवे चृथा रोई मैं।
स्वर्ण-रथ-चक्रों ने स्व घर्घर निनाद से
पूर्ण किया वन का, डुवा के हतमागी का
आर्तनाद! जब कि प्रमञ्जन के वेग से
चड़मड़ हा के पेड़ हिलते हैं वन में,
सुन सकता है कीन कूजन कपोती का ?
हा के निरुपाय तव में ने शीघ खाल के
कङ्करण, वलय, हार, माँग, माला कराठ की,
छुराडल, मञ्जीर, काञ्ची आदि सव गहने
फेंक दिये मार्ग में; इसीसे दृग्ध देह का
रक्षोवधू, आभूपणहीन तुम पाती हा।
भूपणों के अर्थ व्यर्थ रावण की निन्दा है।"

मौन हुई चन्द्रमुखी। वालो तव सर्मा— "त्रव भी तृपातुरा है दासी यह, मैथिली। दे। इसे सुधा का दान। सफल हुए ऋहा! कर्णों के कुहर आज मेरे !" यृदु स्वर से इन्द्रमुखी उससे येां फिर कहने लगी— "इच्छा सुनने की यदि है ते। सुने।, ललने ! ' दूसरा सुनेगा कैंान दु:ख-कथा सीता की ? हर्ष से फँसा के व्याध जाल में ज्यों पंछी की, जाता घर केा है त्यें चलाया रथ दुष्ट ने श्रौर वह पंछो यथा ताड़ने का जाल का छटपट करता है, रोई सिख, व्यर्थ में। व्योम, सुना, शब्दबह तुम कहलाते हो, ( कहने लगो मैं, सन मन में ) इस दासी की दुर्दशा सुनात्रो वहाँ शीव घार नाद से, रघुकुल-चूड़ामिए प्राणाधार हैं। जहाँ, श्रौर जहाँ देवर हैं। मेरे विश्वविजयी लक्ष्मण्। हे वायु, तुम गन्धवह हो; तुम्हें दूत सानती हूँ निज, जात्रो जहाँ प्रभु हैं। सत्वर; रे मेघ, तुम व्यक्त भीमनादी हो; शोव हो पुकारो धीर गर्नन से स्वामी के। ! ए हे। सधु-लेाभी ऋलि, छोड़ कर फूलें। की, गूँजा, जहाँ राघवेन्द्र घूमते हों कुछ में, जानकी का हाल कहो; गात्रों मधु-मित्र हे पिक, तुम पश्चम में शोक-गीत सीता का !

शीघ्र ही सुनेंगे प्रमु तुम जे। सुनात्रोंगे। रोई इसी माँति में, किसी ने भी नहीं सुना!

स्वर्ण-रथ चला शीव्र, पार करता हुआ अभ्रभेदी दौल-शृङ्ग, वन, नद, नदियाँ श्रौर नाना देश। स्वयं पुष्पक की गति का देखा तुमने हैं, कहूँ व्यर्थ क्या में सरमा ?

वार सिंहनाद सुना में ने कुछ देर में सामने! समीत अध्व काँप उठे, साने का स्यन्दन अनस्थिर-सा होने लगा साथ ही! आँखें खोल देखा वीर में ने शैल-पृष्ट पे मीममूर्ति! मानों कालमेथ हो प्रलय का! 'जानता हूँ तुम का मैं' वीर धीरनाद से वेाला—'चार है तू अरे रावण है लक्का का। दुष्ट, हर लाया आज कुलवधू कीन तू? कह रे. अँधेरा किया तू ने किस गेह में, ऐसे प्रेम-दीप का वुमा के? नित्य कर्म है तेरा यही। आज अपवाद अस्त्रि-दल का मेट दूँगा, मार कर तीक्ण शर से तुमें! आ रे मूढ़ बुद्धि! रह्नाराज, तुमें धिक है! कीन त्रद्यमण्डल में पामर है तुम-सा?'

कह के यें शूर-सिंह गरजा तुरन्त ही। होकर अचेत गिरी रथ में स्वजनि मैं।

चेत पाके देखा फिर, पृथ्वी पर हूँ पड़ी; जूमता है रथारूढ़ रत्तारथी व्याम में करके हुङ्कार घार उस वर वीर से । अवला की रसना वखाने उस युद्ध का क्यों कर ? समीत मैं ने मूँद लिया आँखेंा की ! रे। रो कर देवें। के। मनाया, उस वीर के पत्त में हो मारने के। रात्तसेन्द्र नैरी के, लेने का चवार इस दासी का विपत्ति से ! फिर मैं उठी कि छिपूँ घुसके ऋरएय में, माग जाऊँ दूर कहीं। किन्तु गिरी हाय रे! खाकर पछाड़, मानें। घार महि-कम्प में ! पृथ्वी के। मनाया—'इस निर्जन प्रदेश में, मेरी माँ ! द्विधा हो निज अङ्क में अभागी के। ले ला; साब्त्र, सहती हो कैसे तुम दु:खिनी वेटी की कठोर व्यथा ? आओ, त्वरा करके ! दुष्ट अभी लौटेगा कि जैसे घार रात में लौटता है चार, जहाँ रखता छिपाके है पर-धन-रत्न-राशि ! तारी सुके आ के माँ !

तुमुल समर हुआ न्योम में हे सुन्द्री, काँपी धरा; गूँजा वन भीषण निनाद से! मैं फिर अचेत हुई। सुन लो हे ललने, ध्यान देके सुन लो, अपूर्व कथा सजनी! देखा निज माता सती वसुधा के। स्वप्त में में ने! मुफे गोद में डठा के वे दयामयी बोलीं मधु-वाणी-—'तुमे विधि के विधान से इरता है रचाराज; वेटी, इसी पाप से इ्वेगा सवंश दुष्ट! भार अब उसका सह नहीं सकती में, तुमको इसी लिए— लङ्का के विनाश-हेतु—स्वस्वा था स्वगर्भ में! जिस च्रण देह छुआ तेरा उस पापी ने, जान लिया में ने, विधि मुक्त पे प्रसन्न है इतने दिनों के वाद; आशोबींद तुक्को में ने दिया, जननी का दुःख तू ने सेटा है सीते! मवितव्य-द्वार खालती हूँ, देख तू।'

देखा सिख, सम्मुख कि अभ्रभेदी श्रिष्ठ है; पाँच वीर नैठे वहाँ, सम्न-से हैं दु:ख में। नक्ष्मण समेत प्रसु ऐसे ही समय में आये वहाँ। देख उन्हें विरसवदन, में कितनी अधीर हुई, रोई तथा कितनी, उसके। कहूँ क्या ? तव उन सव वीरें। ने पूजा रघुनाथ की की, लक्ष्मण की पूजा की सव है। इकट्ठे चले सुन्दर नगर के।।

मार उस नगरी के राजा की समर में, ... प्रमु ने विठाया फिर राजसिंहासन पे... **डसका जा श्रेष्ठ उन पाँचां पुरुषां में था**। दौंड़े दूत चारों ओर; दौंड़ आये शीघ हो लाख लाख शूर-सिंह घार कालाहल से। कॉॅंप डठी पृथ्वी सखि, वीर-पद्-भार से ! खर कर मैं ने नेत्र मूँद लिये, बोली मों हँस कर—किससे तूं डरती है जानकी ? तेरे ही ख्वारने केा सजता सुकराठ है सित्रवर कीशराज। तेरे प्रारापति ने मारा जिस शूर के। है, वालि नाम उसका विश्रुत है । देख, वह किष्किधा नगर है । शक्र-सम शूर-दल सजता है, देख तू।' देखा तब मैं ने, वीर-वृन्द, जलस्रोत ज्यें। चलता है वर्षा में गर्ज कर गर्व से ! निविड़ श्ररस्य हुए चड़मड़, निद्याँ सूख गईं, भागे वन-जीव दूर, भय से; पूरित दिशाएँ हुईं घार कालाहल से।

सिन्धु के किनारे सब सैन्य-दल पहुँचा। जल पै शिलाएँ उतराती हुई सजनी, देखीं तब मैं ने। शीव शत शत वीरों ने हौलों के। उखाड़ कर फेंक दिया सिन्धु में। शिरिपयों ने बाँधा यों अपूर्व सेतु मिल के। पहनी जलेश पाशी ने ही स्वयं श्रङ्खला

पैरों में सहर्ष सखि, प्रभु के निदेश से ! लॉंघ के ऋलंच्य जल-राशि वीर-मद् से पार हुआ कटक ! सुवर्णपुरी सहसा कॉप उठी वैरियों के भूरि-पद-भार से; 'जय रघुवीर जय' नाद किया सवने। रोई हर्ष से मैं; हेम-मन्दिर में सजनी, देखा हेम-आसन पै मैं ने राचसेन्द्र का। उसकी समा में एक वीर धर्मी-सम था धीर; वह बाेला—'पद पूजा रघुनाथ के, लौटा कर जानकी का; वंश-युत श्रन्यथा रण में मरोगे !' मद-मत्त राघवारि ने कहके कुवाक्य पदाघात किया उसका ! शुर वह सामिमान मेरे प्राग्पित की सेवा में चला गया तुरन्त।" वाली सरमा— "दुःखी, देवि, कितने तुम्हारे दुःख से हैं वे रत्ताराज-त्र्यनुज, कहूँ सा किस भाँति में ? सोच के तुम्हारी दशा दोनें। हम, बहुधा, रोये कितने हैं, कह सकता है कैान सा ?" "जानती हूँ सखि, मैं" यों वाली तव जानकी,— "मेरे श्री विमीपण त्र्यतीव उपकारी हैं; स्वजनी है। तुम भी उसी प्रकार सरमा ! जीवित यहाँ जा है अभागिनी जनकजा,

से। वस, तुम्हारे दया-गुण से दयावती ! **अस्तु, सुना, सुमुखि, अपूर्व स्वप्न आगे** का— रद्यागण सजे, रद्यावाद्य वजे; व्यास में गूँजा नाद । काँपी सखि, देख के मैं वीरों को,— विक्रम में केसरी-से, तेज में कृशानु-से ! कितनी लड़ाई हुई, कैसे में कहूँ भला ? वह चली रक्त-नदी; देखे उच गिरि-से सृतकों के ढेर मैं ने भीपण समर में ! उद्धत कवन्य, भृत, प्रेत श्राये दौड़ के: गृद्धादिक मांस-भाजी पन्नी दौड़ चाये त्येा; सैकड़ों शृगाल, ज्वान छाये पंक्ति वाँघ के । भीषराता-पूर्ण हुई हेमलङ्का नगरी ! देखा संभा-मध्य फिर राचलों के राजा का, शोकाकुल, भ्लानमुख, चाँसू भरे चाँसें में ! दर्पहीन, राघव के विक्रम से युद्ध में ! बोला सविषाद वह—'तेरे सन में यही था क्या विधे, जाञ्चो, हा ! जगाञ्चो सब यह से शूली शम्भु-तुल्य सेरे भाई कुल्सकर्ण के।। च्यीर कैं।न रच:कुल-सान चन रक्खेगा,-रख न सकेगा यदि अव वह आप ही ?' दौड़े यातुधान, वजे वाजे घोर नाद से;

साथ ही शुभव्वनि की नारियों ने सिल के।

मीममूर्ति रचेारथी प्राप्त हुआ युद्ध में। मेरे प्रमु राघव ने, खर तर वाणां से ( कै|शल विचित्र ऐसा विक्व में है किसका ?) काटा सिर उसका ! अकाल में ही जाग के सोया सर्वदा का वह शुर-सिंह सजनी ! 'जय रघुवीर' नाद मैं ने सुना हर्ष से; रोया राचसेन्द्र, हाहाकार हुआ नङ्का में ! चारों श्रोर क्रन्दनिनाद सुन काँपी में; पैरां पड़, माँ से सखि, वाली यां अधीर हा-'रच्त:कुल-दु:ख देख छाती फटती है माँ ! दूसरे के दुःख से है दासी सदा दुः सिनी; मुमको चमा करे। माँ !' वोली हँस वसुधा-'बेटी, सब सत्य है जा तू ने यह देखा है; रावण के। द्राड देंगे तेरे पति, लङ्का के। छिन्न भिन्न करके । निहार छौर देख तू'—।

देखा सखि, में ने फिर देववाला-वृन्द का, हाथों में लिये था जा अनेकानेक गहने, पारिजात-पुष्पहार, पट्ट-वस्त्र ! हँस के, चेर लिया आके मुसे उसने तुरन्त ही । बाल उठी कोई—'उठ साध्वि, आज रण में रावण का अन्त हुआ !' कोई कहने लगी— 'उठ रघुराज-धन, उठ अविलम्ब, तू स्तान कर देवि, दिन्य, सुरिमत नीर से, पहन विभूपण ये। आप शची इन्द्राणी, सीता का करेंगी दान आज सीतानाथ के। !'

वेाली सिख सरमा, मैं हाथ जाड़—'देविया, काम क्या है ऐसे वस्त्र-भूपणें का दासी के ? ऐसी ही दशा में मुफे आज़ा देा कि जाऊँ मैं स्त्रामी के समीप; सीता दीना और हीना है, ऐसी ही दशा में उसे देखें प्रमु उसके।'

वोली सुरवालाएँ — 'सुनो, हे सित मैथिली ! रहती मिलन मिए। गर्भ में है खान के, देते हैं परन्तु परिष्कार कर राजा के। ।'

रें। के, हँस के मैं सिख, शीव हुई सिजता। दीख पड़े मुमको अदूर प्रमु, हाय! च्यें हेम उदयाद्रि पर देव अंग्रुमाली हों! पागल-सी दौड़ी पैर धरने के ज्यें ही मैं जाग पड़ी सहसा, सखीरी, यथा दीप के बुमते से होता है अँधेरा घोर घर में, मैं क्या कहूँ और, मेरी ऐसी ही दशा हुई! विश्व अन्धकारमय दीख पड़ा मुमको। मर न गई क्यें हा विधे, मैं उसी काल में? दग्ध प्राग्य देह में रहे ये किस साध से?" मौन हुई चन्द्रमुखी, टूटने से तार के

होती यथा चीएा है ! स-खेद रोई सरमा (रच:कुल-राजलक्षी रच्चावधू-वेश में) वोली—"शीव त्रिय से मिलागी तुम मैथिली ! सचा है तुन्हारा स्वप्न, कहती हूँ तुम से। तैरी हैं शिलाएँ जलमध्य, इत है। चुका देव-दैत्य-नर-त्रास क्रम्मकर्ण रण में; सेवा करते हैं देवि, जिष्णु रघुनाथ की सुहृद् विभीषण् ले लच्च लच्च वीरों के।। पाकर उचित शास्ति होगा हत रण में रावण; सवंश वह दुष्टबुद्धि दूवेगा ! कृपया सुनाओं अव, श्रागे फिर क्या हुआ ? लालसा असीम सुमें सुनने की है। रही।" कहने लगी यें फिर साध्वी मृदु स्वर से— "श्रॉंखें खोल देखा सिख, रावण के। सामने; भूपर पड़ा था वह शूर-सिंह पास ही, तुङ्ग गिरि-शृङ्ग मानों वज्ज के प्रहार से ! वोला प्रभु-नैरी—"खोल इन्दीवर-नेत्रों का, इन्द्रमुखि, रावण की शक्ति तुम देख ला ! विश्रुत जटायु त्रायु-हीन हुत्रा सुफ से ! मृद् गरुड़ात्मज मरा है निज द्रोप से ! वर्गर से किसने कहा था, लड़े सुमसे ?" "धर्म-कर्म रखने का रण में मरा हूँ मैं

रावण !" यों बोला वह वीर मृदु स्वर से—
"सम्मुख समर में में मर कर स्वर्ग के।
जाऊँगा। परन्तु तेरी होगी क्या दशा ? उसे
सोच तू! ऋगाल हो के, लोसी, हुआ लुब्ध तृ
सिंही पर! कै।न तेरी रचा कर पायगा
राचस ? पड़ा तू घोर सङ्घट में आप हो,
चेगरी करके रे, इस रामा-इल-रत्न की!"

सौन हुआ बीर यह कह कर । सुमकी रथ में चढ़ाया फिर लङ्कापित मूढ़ ने । हाथ जोड़ रोई सिख, मैं उस सुभट से— 'सीता नाम है हे देव, दासी का, जनक की दुहिता हूँ और वधू हूँ मैं रघुवंश की; स्ते घर में से सुमे पापी हर लाया है; राघव से सेट हा तो हाल यह कहना।'

वार रव-युक्त रथ वायु-पथ में उठा।

मीम रव मैं ने सुना और देखा सामने
नील-ऊर्म्मिमाली-सिन्धु ! कें।लाहल करके
अतल-अकूल जल वहता सदैव है।
चाहा जलमध्य मैं ने कूद कर डूवना;
रोक लिया दुष्ट ने परन्तु मुभे वल से !
सिन्धु कें। पुकारा मैं ने और जल जीवें। कें।,
मन में; परन्तु हा ! किसी ने भी नहीं सुना,

करदी श्रमागी की श्रवज्ञा ! च्योम-पथ में हेम-रथ जाता था मनारथ की गति से । श्राई श्रविलम्ब स्वर्ण-लङ्कापुरी सामने, सागर के साल पर रजन की रेखा-सी ! किन्तु सिख, कारागार स्वर्ण का भी क्यों न हो, श्रच्छा लगता है क्या परन्तु वह वन्दी के। ? स्वर्ण के भी पींजड़े में पंछी सुखी होगा क्या, करता विहार है जा मुक्त कुज्ज-वन में ? कु-क्या में जनम हुआ मेरा सिख सरमा ! राज-कुल-वधू और राज-निन्दनी हूँ मैं, विन्दनी हूँ तो भी !" सती रोई गला धर के सरमा का, साथ साथ रोई स्वयं सरमा ।

आँसू पेंछ वेाली कुछ देर में सुलाचना सरमा कि—"देवि, कैंगन विधि के विधान केंग तोड़ सकता है ? किन्तु वसुधा ने जेंग कहा जाना उसे सत्य। यह देव की ही इच्छा है, तुमका जेंग मूढ़ लङ्कानाथ हर लाया है ! ह्रवेगा सवंश दुष्ट। वीर-योनि लङ्का में रोप अब कैंगन रहा वीर ? विश्वविजयी योद्धा सब हैं वे कहाँ ? देखा, सिन्धु-तट पै, खाते शव-राशियाँ हैं जीव शव-भाजी जा ! और सुना, कान देके, विधवा सु-वधुएँ

रे। रही हैं घर घर ! दु:ख-निशा शीघ्र ही बीतेगी तुम्हारी यह, स्त्रप्त फल लावेगा; विद्याधरी-वृन्द त्रा के, पारिजात-पुष्पें से, श्रङ्ग ये श्रपूर्व रङ्ग पूर्वक सजावेगा ! स्वामी से मिलागी तुम, सरस वसन्त में वसुधा विलासिनी ज्यें। मिलती है मधु से। भूलना न साध्व ! इस दासी का, जियूँगी मैं जब तक, नित्य इस प्रतिमा के। प्रेम से पृजती रहूँगी, यथा पृजती है रात में सरसी सहर्ष निज कै। मुदी विभव के। ! पाये वहु क्लेश इस देश में सु-केशिनी, तुमने हैं; किन्तु नहीं दोषी यह दासी है।" सु-स्वर से वाली तव सीता—"सिव सरमे ! तुम-सी हितैषिणी है मेरी कैान दूसरी ? तुम मरुभूमि की प्रवाहिणी-सी मेरी है।, रक्ताबधू ! मैं हूँ तप-तापिता-सी, तुमने ठएढी छाँह वन के बचा लिया है मुभको ! तुम हो समूर्ति दया, क्रूर इस देश में। पद्मिनी है। प्यारी, इस पङ्किल सलिल की ! कालनागिनी है हेमलङ्का, तुम उसकी स्वच्छ शिरोमणि हो ! कहूँ क्या सिख, श्रौर मैं ? दीना जानकी है, महामूल्य मिए तुम हो;

पाकर दिर जन रत्न, कभी उसकें।
रखता अयत्न से हैं ? सोचो तुम्हीं सुन्दरी !"
करके प्रणाम चरणों में सती सोता के
चेाली सरमा कि—विदा दें। अब द्यामयी !
दासी कें। नहीं ये प्राण, रघुकुल-पिद्यानी,
छोड़ा तुम्हें चाहते हैं; किन्तु मेरे स्वामी हैं
राघव के दास; में तुम्हारे पद-पद्यों में
आ के, चैठ, वातें करती हूँ, यह बात जे।
रावण सुनेगा, कुद्ध होगा, मैं विपत्ति में
पड़ के न दर्शन तुम्हारे फिर पाऊँगी!"
वेाली तब मैथिली कि—"जाओ सिख, शोब ही
तुम निज गेह; पद-शब्द सुनती हूँ मैं
दूर, जान पड़ता है, चेरी-दल आता है।"

भय से कुरङ्गी यथा, शीघ्र गई सरमा; रह गई देवी उस निर्जन प्रदेश में— एक मात्र फूल मानों शेष रहा वन में ! इति श्री सेघनाद-वध काव्ये अशोक वनं नाम चतुर्थ: सर्ग:

## पश्चम सर्ग

हँसतो है तारामयी रात्रि सुरपुर में। चिन्ताकुल किन्तु ञाज वैजयन्त धाम सं हा रहा महेन्द्र; छोड़ फून-शय्या, मौन हा **बैठा है त्रिदिवराज रत्न-सिंहासन** पै; साते स्वर्ण-मन्दिरों में छौर सव देव हैं। वेाली साभिमान येां सुरेश्वरी सुवाणी से "दोषी यह दासी है सुरेन्द्र किस दोप से इन चरणां में ? कहा शयनागार में नहीं करते गमन जा ये ? देखा, च्ला च्ला में, मृदती हैं, खालती हैं आँखें, चौंक भय से— उर्नशी समेत रम्भा, मेनका, तिलोत्तमा, चित्र में लिखी-सी स्पन्द-हीन चित्रलेखा है ! देव ! निद्रादेवी भी तुम्हारे डर से नहीं ञ्राती है तुम्हारे पास, विदित विरामदा; डरती है और वह किससे ? वताश्रो तो, जागता है कौन, कहाँ, घोर इस रात में ? घेर लिया त्राके फिर दानवें ने स्वर्ग क्या ?" वोला श्रसुरारि—"देवि, सोचता हूँ मन में,

लक्ष्मण करेंगे वध कैसे मेघनाद का ? वीर-रत्न राविण अजेय है जगत में !"

"पाये श्रस्त्र तो हैं नाथ," वोली तव इन्द्राणी, निरवधि-योवना, कि—"तारक की जिन से मारा तारकारि ने था; हैं तुम्हारे पत्त में, माग्य से, महेश; स्वयं शङ्करी ने दासी की वचन दिया है कल कार्य्य सिद्ध होने का; देवीश्वरी माया बता देंगी स्वयं शत्रु के वध का विधान; फिर क्यों है यह भावना ?"

वोला दैत्यनाशो—"सुरेन्द्राणि, यह ठीक है; भेज दिये राघव के पास में ने अस्त्र भी; फिर भी, न जानें, कल माया किस युक्ति से लक्ष्मण का रक्तण करेंगी, पक्त ले के भी, रक्तीरण-मध्य विशालाकि ! जानता हूँ मैं, श्रित बलशाली हैं सुमित्रा-पुत्र; फिर भी, पार पाता है क्या गजराज मृगराज से ? चन्द्रमुखि, वश्र का निनाद सुनता हूँ मैं; घर्षर घनों का घोप, और देखता हूँ मैं उद्धत इरम्भद को; मेरे ही विमान में विजली चमकती है नित्य; किन्तु फिर भी, थर थर काँपती है छाती, जव कुद्ध है। नाद करता है मेघनाद हुहुङ्कार से,

छे।ड़ता है अग्निमय वाण, रख धन्दा पै, दोर्घधन्वी; सागता है ऐरावत आप ही उसके भयानक प्रहारों से विकल हो।" दीर्घ क्वास ले के सविषाद हुन्ना वृत्रहा मौन; दीर्घ खाल ले, विपाद से, स्वरीइवरी ( रोते हैं सती के प्राग्ण नित्य पति-दु:ख से ) चैठी देवपति के समीप । रम्भा, उर्वशी, चित्रलेखा आदि चारें ओर खड़ी होगई; चन्द्र-किरणें ज्यें चुपचाप वन्द पद्मों की वेरती निशा में हैं; कि शारदीय पर्व में, दीपावली ऋम्बिका के पीठतल में यथा, हर्ष में निमग्न जन बङ्गवासी होते हैं, पा के चिरवाञ्छा-मूर्ति माँ का ! सौन साव से दुम्पति विराजे । वहाँ ऐसे ही समय सें ञ्चाप सायादेवी हुई प्राप्त ! बढ़ी द्रुगनी देवालय-सध्य रत्न-सम्भना-निमा ऋहा ! ज्यें मन्दार-हेमकान्ति नन्दन विपिन में सौर-कर-राशि पाके वढ़ती है च्रण में। सादर प्रणाम किया, भुक पद-पद्मों में, देव श्रौर देवो ने । शुभाशीर्वाद साया दे, वैठी हेम-श्रासन पै । हाथ जाड़ वाला येां वासव कि—"साता ! कहे। दास से, क्या इच्छा है ?"

वालो मायामयी-"श्रादितेय, लङ्कापुर का जातो हूँ, तुम्हारा कार्य्य सिद्ध करने का सैं; रज्ञ:कुल-चूड़ामिण को में त्राज युक्ति से चूर्ण कर दूँगो। वह देखेा, रात जाती हैं; शीव्र भवानन्द्रमयी ऊपा उद्याद्रि पै दोखेगी; पुरन्दर, सरोज-रवि लङ्का का चास्त होगा ! लक्ष्मण के। लेकर, निकुम्भला-यज्ञागार में कहँगी राचस के। माया से चेष्टित । निरस्त्र, वलो, दैव-श्रस्त्राघात से, होकर अशक्त, असहाय (यथा जाल में केसरी ) मरेगा; कैं।न विधि के विधान का लॉंघ सकता है ? च्यन्त राविए का रए में होगाः किन्तु रावण सुनेगा जव इसका, कैसे वचाओंगे तुम लक्ष्मण के। ? राम के। ? श्रौर, विभीपण काे—श्रमन्त राम-मित्र का ? होकर श्रधीर हे सुरेन्द्र, सुत-शोक से, रण में प्रविष्ट जव होगा कुद्ध काल-सा मीममुज वीर-वर, साध्य तव किसका, लौटा सके उससे जे। ? शक, इसे सोच ले। i" उत्तर में वेाला शचीकान्त—"महामाये, जा

मारा जाय मेघनाद लक्ष्मण के वाणें से, तो कल प्रविष्ट हो के, ले के सुर-वाहिनी, लङ्का के समर में, मैं उनका वचाउँगा।
डरता नहीं माँ, मैं तुम्हारे अनुप्रह से,
रावण के। मारो तुम, माया-जाल डाल के,
पहले दुरन्त उस रच्च:कुल-दर्ण केा,
देवि! रण-दुर्गद केा,— रावणि का; राम हैं
प्यारे देव-कुल के, लड़ेंगे उनके लिए
देव प्राण-पण से। स्वयं मैं कल मत्य में
जाकर करूँगा भस्म राचसों के। वज से।"

"योग्य है अदिति-रत्न, वजी, यही तुम को;" माया ने कहा कि—"में प्रसन्त हुई सुन के बातें ये तुम्हारी; अब अनुमति दें। कि मैं जाऊँ हेमलङ्का-धाम।" शक्तीश्वरी कह यों, दें।नेंं कें। शुमाशीर्वाद दें कर चली गई। आके नत निद्रा हुई पैरेंं में सुरेन्द्र के।

पकड़ प्रिया का पाणि-पद्म, कुत्हल से, नासव प्रविष्ट हुआ शयन-निकेत में, सुख का निवास था जो ! चित्रलेखा, उर्वशी, रम्भा, मेनकादि गईं निज निज गेहों में। स्थेल खाल नूप्रादि आभूषण, कञ्चुकी, सोईं फूल-संजों पर सौर-कर-रूपिणी सुन्दरी सुराङ्गनाएँ। वासु बहने लगा सुस्वन से, गन्ध-पूर्ण, कीड़ा करके कभो काली श्रलकों से; कमी उन्नत उरोजों से श्रीर कमी इन्दु-वदनों से; मत्त भृङ्ग ज्यों खेलता है पाकर प्रफुह फुलवारी के। !

माया महादेवी यहाँ स्वर्ग के सुवर्ग के द्वार पर पहुँची, सु-नाद कर आप ही खुल गया हेम-द्वार । आ के विश्वमाहिनी बाहर, बुला के ध्यान से ही स्वप्नदेवी का, वाली—"तुम जान्रो त्रमी हेम लङ्कापुर में, हैं सौमित्रि शूर जहाँ शामित शिविर में। रख के सुमित्रा-रूप, बैठ कर उनके सिर के समीप, कहा जाकर येां रिक्कणी !--'उठ प्रिय वत्स, देख, बीत रही रात है। चत्तर में लङ्का के सु-घार वन-राजि है; · वीच में सरोवर है, तीर पर उसके-शोमित है मन्दिर श्रपूर्व महाचराडी का; स्नान कर वत्स, इसी स्वच्छ सरोवर में, ताड़ के विविध पुष्प, पूजा मक्ति-माव <sup>ह</sup>से मॉं का-दैत्य-दिलनी का । उनके प्रसाद से मारागे सहज तुम राच्चस दुरन्त का ! जाना हे यशस्वि, उस वन में श्रकेले ही।' जात्रो, अविलम्य स्वप्नदेवि, तुम लङ्का काः बोतती है रात, देखा, काम नहीं देर का ।"

स्वप्रदेवी चल दी, सुनील नमस्थल में करके उजेला, खसी पृथ्वी पर तारा-सी ! पहुँ ची तुरन्त, जहाँ सुन्दर शिविर में रामानुज वीर थे; सुमित्रा-रूप रख के, सिर के समीप वौठ उनके क़ुहकिनी कहने लगी येां—सुधासिक्त मृदुस्वर से— 'उठ प्रिय वत्स, देख, बीत रही रात है। उत्तर में लङ्का के सु-वार वन-राजि है; **बीच सें** सरोवर है, तीर पर उसके शोभित है मन्दिर अपूर्व महाचराडी का। स्तान कर वत्स, उसी स्वच्छ सरोवर में, तोड़ के विविध पुष्प, पूजा मक्तिभाव से माँ का-दैत्यद्लिनी का । उनके प्रसाद से मारोगे सहज तुम राच्चस दुरन्त के। ! जाना है यशस्वि, उस वन में ऋकेले ही।'

चौंक उठ वीर चारों छोर लगा देखने; मींग गया श्राँसुश्रों से वद्यःस्थल हाय रे ! "हे माँ !" महावीर सविषाद कहने लगा— "दास पर वाम हो क्यों, बोलो, तुम इतनी ? फिर भी दिखाई पड़ो, पूज पद-पद्म में, ले के पद-धूलि कहाँ पूरी निज कामना मेरी माँ ! बिदा मैं जब होने लगा तुम से,

रोई कितनी थीं तुम, याद करके उसे छाती फटती है ! हाय ! व्यर्थ इस जन्म में देखूँगा पुनः क्या पद युग्म ?" ट्यांसू पेांछ के, चला वीर-कुकर सु-कुकर की चाल से, रवुकुल-राज प्रमु ऋाप जहाँ नैठे थे। **अनुज प्र**णाम कर अयज के पैरां में, वोले — "प्रभा, देखा स्त्रप्र स्त्रद्गत है मैं ने यों — नैठ के सिराने कहा सेरी माँ सुमित्रा ने— 'उठ प्रिय वत्स, देख, वीत रही रात है। . उत्तर में लङ्का के सु-धार वन-राजि है; वीच में सरोवर है, तीर पर उसके शामित है मन्दिर अपूर्व महाचरडी का; स्नान कर वत्स, उसी स्वच्छ सरीवर में, ताड़ के विविध पुष्प, पूजा सक्ति-माव से माँ का, दैत्यद्लिनी का । उनके प्रसाद से मारोगे सहज तुम राचस दुरन्त की ! जाना हे यशस्त्र, उस वन में त्रकेले ही।' यों कह अटस्य हुईं जननी तुरन्त ही। में ने रो पुकारा किन्तु उत्तर नहीं मिला; त्राज्ञा रघु-रत्न, अन क्या है मुफ्ते आपकी ?" पृछा श्री विमोपण से नैदेही-विलासी ने-"बोलो प्रिय मित्रवर ? राचस-नगर में

रावव के रक्त तुन्हीं हो ख्यात लोक में।"
रक्तावर वोला—"उस कानन में चएडी का
मन्दिर है, सुन्दर सरोवर के तीर पै।
पूजता है आप वहाँ जाके जगदम्वा के।
रक्ताराज; और कोई जाता नहीं मय से
उस मय-पूर्ण घन-वन में! प्रसिद्ध है,
यूमते हैं द्वार पर शम्भु वहाँ आप ही
भीम शूलपाणि! जा के पूजता है माँ की जो,
होता विश्वविजयी है! और क्या कहूँ भला?
श्री सौमित्रि साहस के साथ यदि जा सके
उस वन में तो फिर आप का महारथे!
सफल मनारथ है, सत्य कहता हूँ में।"

"दास यह राघव का आदेशानुवर्ती है रक्तावर!" वाले वली लक्ष्मण—"जा पाऊँ में आज्ञा तो प्रवेश अनायास करूँ वन में, रोक सकता है मुफे कीन ?" मृदुर्स्वर से वाले राघवेन्द्र प्रमु—"मेरे लिए कितना तुम ने सहा है वत्स, याद कर उसका, और कष्ट देना तुम्हें प्राण नहीं चाहते! क्या करूँ परन्तु भाई, तोडूं भला कैसे में विधि का विधान ? तुम जाओ सावधान हो, धर्म-वल-युक्त वली; वर्म-सम सर्वथा श्रमर-कुलानुकूल्य रत्तक तुम्हारा हे। !" करके प्रणाम पद-पङ्कजों में प्रभु के श्रौर नसस्कार कर मित्र विमीपण काः लेकर कृपाण मात्र, निर्भय हृद्य से श्री सौमित्रि शूर चले उत्तर की छोर के। वीरों के समेत वहाँ जागता सुकएठ था वीतिहोत्र रूपी मित्र । वोला धीर नाद से-"कान तुम ? श्रोर किस हेतु इस रात में ञ्राये यहाँ ? शीघ्र वेाला, चाहा यदि वचना; अन्यथा करूँगा सिर चूर्ण शिलाघात से !" वोले हॅस रामानुज—"राचसों के वंश के ध्वंस करो वीर-रत्न ! मैं हूँ दास राम का।" अयसर हो के शीव्र मित्र किपराज ने शृर-सिंह लक्ष्मण की वन्दना की प्रीति से। ऊर्मिला-विलासी ताप किष्किन्धा-कलत्र का देकर, सहर्ष चले उत्तर की श्रोर की। च्चाकर **उद्यान-द्वार पर कु**छ देर में देखा महावाहु ने, अदूर भीममूर्ति है ! देती चारु चन्द्रकला माल पर दीप्ति है, जैसे महा पन्नग के माल पर मिए हो ! शीर्ष पर जटा-जूट, उसमें है गङ्गा की फेन-लेखा, शारदनिशा में यथा जात्स्ना की रम्य रजारेखा मेघ-मुख में ! विभूति से भूषित हैं ऋङ्ग; दायें हाथ में त्रिशूल है— शाल-तरु-तुल्य ! पहचान लिया शोघ ही रामानुज शूर ने सवेश भृतनाथ के।। तेजामय खड़ खींच वाला वीर-केसरी— "विश्रुत रघुज-त्रज-त्रात्मज महारथी दशरथ, पुत्र उनका ही यह दास है; करता प्रणाम हूँ मैं, रुद्र ! मार्ग छोड़ दो, वन में प्रवेश कर पूजूँ महाचरडी का; अन्यथा महेश, युद्ध-दान करो मुक्त का ! सतत अधर्मा-रत लङ्कापति है प्रसान चाहा विरूपाच, युद्ध पच में जा उसके, प्रस्तुत हूँ ते। मैं, नहीं काय है विलम्व का ! देता हूँ चुनौती तुम्हें, साची मान धर्मी का, धर्मा यदि सत्य है तो जीतूँगा अवश्य में।"

सुन कर वज्र-नाद, भीषण हुँकार से उत्तर ज्यें शैलराज देता है तुरन्त ही, बोले वृषकेतु त्यें गभीर-धीर-वाणी से— "शूर-कुल-चूड़ामणि, लक्ष्मण ! वड़ाई में करता हूँ तेरे इस साहस की, धन्य तू ! कैसे लडूँ तुक्ससे ? प्रसन्नतामयो स्वयं भाग्यशाली, तुक्त से प्रसन्न हैं !" तुरन्त ही

होड़ दिया द्वार, द्वार-रच्चक कपर्दी ने; वत में प्रवेश किया रामानुज शूर ने। वार सिंहनाद सुना चौंककर वीर ने ! घन-वन कोंप डठा चड़मड़ करके चारों श्रोर ! दौड़ श्राया रक्त-नेत्र केसरी, पुँछ के। उठाये, दाँत कड़मड़ करता ! 'जय रघुवीर' कह खड़ खींचा वीर ने; माया-सिंह भागा—यथा पावक के तज से भागता है ध्वान्त ! धीरे धीरे चला धीर-धी निर्भय । अचानक घतों ने या, गरज के, वेर लिया चन्द्रमा का ! सन सन शब्द से चलने समीर लगा ! चमक च्रापप्रभा कर उठी दुगना अँधेरा चर्ण-दीप्ति से ! वार वार वज्र गिरा, कड़ कड़ नाद से ! त्राँधी ने उखाड़े वृत्त ! दावानल वन में फैल गया ! कॉंपी स्वर्णलङ्का; सिन्धु गरजा दूर, लच लच शङ्ख मानें। रण-चेत्र में नाद करते हों, चाप-शब्द-सङ्ग मिल के !

अटल-अचल-तुल्य वीर खड़ा होगया वार उस रौरव में ! शान्त हुआ सहसा दावानल; शान्त हुई भंभा-वृष्टि व्योम में; तारा-गण-युक्त खिला तारा-पति चन्द्रमा; हँस उठी कैातुक से पृथ्वी पुष्प-कुन्तला ! दौड़ डठा गन्ध; मन्द वायु वहने लगा ।

विस्मित सुमित चला मन्द मन्द गित से ।
पूर्ण हुआ वन कल-निक्षण से सहसा !
सप्तस्वरा वीगा, वेणु आदि वजने लगे
नूपुर-मृदङ्ग-सङ्गः; मिल उस नाद से
कान्ता-कल-कषठ-गान गूँजा मन मोह के !

दिव्य पुष्प-वन में समन्न देखा वीर ने वामा-दल, तारा-दल भूपर पतित-सा ! कोई स्नान करती है स्वच्छ सरीवर में, जात्तना ज्यें निशीथ में ! दुकूल और चालियाँ शोमित हैं कूल पर, श्रङ्ग शुचि जल में भलमल हे। रहे हैं, मानें। मानसर में सोने के सरोज ! कोई चुनती कुसुम है, गॅ्थती है कोई काम-श्रङ्खला-सी अलकें! कोई लिये हाथ में है-हाथीदाँत की बनी मातियों से खचित—विपञ्ची, तार साने के चमक रहे हैं उस राग-रस-शाला में ! कोई नाचती है; पीन-उन्नत उरोजों के नीच में सु-रत्न-माला लाटती है, पैरों में बजते हैं नूपुर, नितम्बें पर रसना ! कालनाग-दंशन से मरते मनुष्य हैं,

किन्तु इन सब की जा पीठों पर खेलते

मिएघर पन्नग हैं, देख कर ही उन्हें

प्राण जलते हैं पञ्चवाण-विप-विह से !

देखते ही काल-दूत-तुल्य कालनाग की

मागते हैं लोग दूर; किन्तु इन नागें की
कीन नर वाँधना गले में नहीं चाहता,

शीश पर शूली फिण-भूषण उमेश ज्यों ?

गा रही है डालें पर केकिला मधुप्रिया;
हे। रही है चारों श्रोर कीड़ा जल-यन्त्रों की;

वहता समीरण स-कीतुक है, छूट के

परिमल क्ष्मी धन, पुष्पधनागार से !

चर के ऋरिन्दम का शोध वामा-वृन्द ने गा के कहा—"स्वागत है रघुकुल-रत्न का। राज्ञसी नहीं हैं हम, त्रिदिवविलासिनी! नन्दन विपिन में हे शूर, हेम-हम्धें में रहती हैं, पान कर ऋमृत प्रमाद से; यौवनापवन में हमारे सर्वकाल ही सरस वसन्त रहता है पूर्ण रूप से; रहते प्रफुह हैं उरोज-कञ्ज सर्वदा; ऋघर-सुधा-रस है स्खता नहीं कभी; ऋमरी हैं देव, हम! सब मिल तुमका बरती हैं; चलके हमारे साथ नाथ है! हमको कृतार्थ करो, और क्या कहें भला ? युग युग मानव कठोर तप करके पाते सुख-भाग हैं जो, देंगी वही तुम केा गुणमणि ! रेगा, शोक आदि कीट जितने काटते हैं जीवन-कुसुम का जगत में, युस नहीं सकते हैं वे हमारे देश में, रहती जहाँ हैं चिरकाल हम हर्ष से।"

उत्तर में, हाथ जाड़, लक्ष्मण ने यें कहा-"हे श्रमर्त्य-वाला-वृन्द, दास का त्तमा करे। ! अत्रज जो मेरे रथी रामचन्द्र विश्व में विश्रुत हैं, भार्या सती जानकी हैं उनकी; पा कर अकेला उन्हें रावण अरख में, पामर हर लाया । मैं उनका उवासँगा, राच्तसों के। मार कर; मेरा यही प्रण है; पूरा जिसमें हे। यह, वर दे। सुराङ्गने ! नर-कुल में है जन्म मेरा; तुम सव का साता-सम मानता हूँ।" दीर्घबाहु कह यें। देखता है ऑंखें जा उठाके फिर सामने, निर्जन अरएय है, कहीं भी कुछ है नहीं ! चला गया वामा-वृन्द ! मानों स्वप्न देखा हो ! किं वा जलविम्ब सद्योजीवी ! उस माया की माया कै।न जानता है मायामय विश्व में ?

विस्मित-सा वीर फिर सन्द गित से चला। देखा कुछ देर में अदूर वीर-वर ने सुन्दर सरावर, किनारे पर उसके हेममय मिन्दर अपूर्व, महाचरडी का; काञ्चन-सापान शत, मिरडत सु-रत्नों से। जलते प्रदीप देखे मिन्दर में वीर ने; पुष्प पद्पीठ पर; भाँम, शङ्क, घरटा हैं जलती; सु-नीर-घट शाभित हैं; धूप है जलती; सुगन्धिमय सारा देश हो रहा, सुमन-सुवास-सङ्ग। घुस कर पानी में स्तान किया लक्ष्मण ने, नीलोत्पल यह से तोड़े; हुई पूरित दिशाएँ दसों गन्य से।

मिन्दर में जाकर सु-तीरकुल-केसरी लक्ष्मण ने पूजा खिहवाहिनी की विधि से। करके प्रणाम कहा बीर ने—"हे वरदे! किन्कुर की वर दो कि मासूँ इन्द्रजित की, मिन्ना यही मोंगता हूँ। मानव के मन की बात जितनी है तुम्हें ज्ञात अन्तर्यामिनी, उतनी मनुष्य-वाणी कह सकतो है क्या मात:, कभी ? साध जितनी है इस मन की, सिद्ध करें। साध्व, सव।" कहने के साथ ही दूर घन-धेप हुआ! लङ्का वज्र-नाद से

काँप उठी सहसा ! सकम्प हुए साथ हो थर थर मन्दिर, तड़ाग और अटवी ! देखा वीर लक्ष्मण ने स्वर्ण-सिंहासन पै, त्रपने समन्न, वर-दात्री महामाया के। । कैांधा-तुल्य तेज से निमेष भर के लिए चौंघा गई ऑखें और तत्त्रण ही वीर केा दीख पड़ा मन्दिर में घार अन्धकार-सा ! किन्तु वह दूर हुआ ज्यें हो हँसी अस्विका; पाई द्रूत दिव्यदृष्टि लक्ष्मण सुमति ने; सु-मधुर स्वर की तरङ्गे उठी व्योम में। वाली महामाया—"सव देवी और देवता, हे सतीसुमित्रा-पुत्र, तुष्ट हुए तुम से श्राज ! देव-अस्त्र भेजे इन्द्र ने हैं लङ्का में तेरे लिए; आप मैं मो आज यहाँ आई हूँ तेरा कार्य्य साधने का, शङ्कर की आज्ञा से। देवायुध लेके वीर, सङ्ग विभीषण के जा तू नगरी में, जहाँ राविए निकुम्भला— यज्ञागार में है श्रमिरेवता का पूजता। टूट पड़ राचस के ऊपर तू सिंह-सा, मार श्रकस्मात उसे ! मेरे वरदान से होकर श्रदृश्य तुम दोनें। घुस जात्रोगे, वेष्टित करूँ गी मैं स्वमाया-जाल से तुन्हें;

कीप रखता है यथा आवृत कृपाण के। ।
जा तू हे यशित्र वीर, निर्भय हृद्य से।"
करके प्रणाम चरणों में महादेवी के
लौट चला शृरमिण, राघवेन्द्र थे जहाँ।
कूज उठा पिन-कुल जाग फूल-वन में,
जैसे महा उत्सव में वाद्यकर देश के।
पूर्ण करते हैं भद्र निकण से! फूलों की
वृष्टि तह-राजि ने की सिर पर शूर के;
सुस्वन से मन्द गन्यवाह वहने लगा।

"रक्खा शुभयाग में है जननी सुमित्रा ने गर्भ में तुभे हे वीर लक्ष्मण !" गगन से वाणी हुई—"पूर्ण होंगे तेरे कीर्ति-गान से तीनों लोक ! देवों से श्रसाध्य कर्म्भ तू ने ही साधा श्राज ! श्रमर हुश्रा तू देव-कुल-सा !" मै।न हुई व्योम-वाणी; पत्ती उस कुक में कूज उठे, मधुर-मनाज्ञ-मृदु नाद से ।

लेटा जहाँ जाम्यूनद-मन्दिर में, फूलों की शय्या पर, शूर-कुल-केतु इन्द्रजित था; कूजन-निनाद वहाँ ज्यें ही यह पहुँचा, जागा वीर-कुजर सु-कुज-बन-गीतों से। धरके रथीन्द्र पाणि-पङ्कज प्रमीला का निज कर-पङ्कज से, सुस्वर से, हाय रे!

पद्मिनी के कान में ज्यें गूँज के है कहता प्रेम की रहस्य-कथा भृङ्ग, कहने लगा ( श्रादर से चूम के निमीलित सु-नेत्रों केा ) कृज के सहर्ष ( तुम हेमवती ऊपा हो ) "रूपवित, तुमको बुलाते हैं विहङ्ग ये ! मेरी चिरमाद-पूर्ति, उठके मिला प्रिये पद्मदृपी ! सूर्य्यकान्त-से हैं प्राण कान्ते, ये; तुम हो रविच्छवि, मैं तेजाहीन हूँ सती, मूंदने से नयन तुम्हारे, नेत्रतारिके ! सु-फल तुम्हीं हे। प्रिये, मेरे भाग्य-वृत्त का विश्व सें महाईसिए। एठ विधु-वद्ने, देखा, चुरा कुसुम तुम्हारी रम्य कान्ति का कैसे खिलते हैं मञ्जु कुञ्ज में !" तुरन्त हो चौंक कर रामा च्ठी, माने। गोप-कामिनी सुन के मनाहर निनाद वर वेणु का !

ढंक लिये अङ्ग चारुहासिनी ने लजा से सटपट । सादर कुमार फिर वाला यें— "बीत गई आहा ! अब अन्धकार-यामिनी, खिलती नहीं तो तुम कैसे, कहो, पद्मिनी, आँखें ये जुड़ाने के। ? चला, हे प्रिये, चलके सोंगूँ बिदा अब मैं प्रणाम कर अम्बा के चर्गों में ! पूज फिर विधि युत वहि का, चृष्टि कर भोपण श्रशनि-तुल्य वाणें की मेटूँगा समर-काम राम का समर में।" . रावण की वधू श्रौर पुत्र सजे देानेंा ही श्रव्यतित विश्व में, प्रमीला ललनात्तमा श्रौर पुरुपोत्तम सुरेन्द्र-गज-केसरी मेघनाद् ! शयन-निकेतन से निकले दोनों—यथा तारा ऋरुणेद्य के साथ में ! लजा से, मलिन मुख, भागा दूर जुगनू, ( शिशिर-सुधा का भाग छोड़ पुष्प-पात्र में ) दौड़े मकरन्द-हेतु मधुकर मत हो; गाने लगी डालें। पर पश्चम में केाकिला; रान्तसों के वाजे वजे, रन्तक मुके समी; गूँज उठा नाद—'जय मेघनाद' नम में ! चैठे रत्न-शिविका में हर्ष युत दम्पती । यानवाही लाग माद मान यान ले चले, मन्दे।द्री महिपी के रस्य हेम-हर्म्य के।। गेह महा श्रामा-पूर्ण रहों से रचित है, हस्तिद्न्तमिएडत, त्र्रातुल इस लाक में। नयनानन्ददायक जे। कुछ भी विधाता ने सृष्टि में सृजा है, सभी है उस सु-धाम में ! चूमती हैं द्वार पर प्रमदा प्रहरियाँ, काल-दराड-तुल्य लिये प्रहरण पाणि में;

पैदल हैं कोई श्रीर कोई ह्यारूढ़ा हैं ! तारावली-तुल्य दीपमालिका है जलती चारों श्रीर ! वहता वसन्तानिल मन्द है, लेकर सुगन्धि शत—श्रयुत प्रस्नों की । खेलती है वीणाध्विन मानें स्वप्न-माया है !

पहुँचा ऋरिन्दम श्रमन्द, इन्दुवदनी सुन्द्री प्रमीला युक्त, उस सुख-धाम में । दौड़ छाई त्रिजटा निशाचरी निहार के, वाला उससे यां वीर—"सुन ला हे त्रिजटे, साङ्ग कर त्राज मैं निकुम्भला के यज्ञ के। राम से लड़ूँ गा, पितृदेव के निदेश से। मारूँगा स्वदेश-शत्रु; श्राया हूँ इसी लिए माँ के पद पूजने का; जा कर खबर दाे— पुत्र श्रौर पुत्र-वधू द्वार पर हैं खड़े लङ्केश्वरि, श्रापके।" प्रणास कर त्रिजटा (विकटा निशाचरी) येां वाली श्रर-सिंह से-"शङ्कर के सन्दिर में सम्प्रति हैं श्रीमती महिषी, कुमार ! वे तुम्हारे चेम के लिए, भाजन-शयन छोड़, पूजती हैं ईश की! किसका है तुम-सा समर्थ सुत विश्व में ? श्रौर ऐसी जननी भी किसकी है जग में ?" दौड़ गई दामनी-सी दूती यह कह के।

गाने लगो गायिकाएँ वाजों के सहित यें— "हमवित कृतिके, तुम्हारे कार्तिकेय ये शिक्तियर, श्राश्रो श्रोर देखा, खड़े द्वारे हैं, सङ्ग सेना सुमुखी सुलाचना है ! देख ला, रेाहिणी-विनिन्दा वधू; पुत्रवर, जिसके सामने शशाङ्क सकलङ्क गिने श्रापका ! माग्यवती तुम हो, सुरेन्द्रजयी शूर है मेघनाद, है सती प्रमीला विश्वमोहिनी ।"

वाहर शिवालय से आई राजमहिपी; दम्पती प्रणत हुए चरणों में। दोनों केा श्रद्ध में ले रानी सिर चूम रोई! हाय रे! जननी के प्राण, तू है प्रेमागार विश्व में, फूल जैसे गन्धागार, शुक्ति मुक्तागार है!

शारदेन्दु पुत्र, शरचन्द्रिका वधू सती, तारक-किरीटिनी निशा-सी राचसेश्वरी श्राप; श्रश्रु-वारि हिस-विन्दु गएड-पत्रों पै गिर कर वार वार शाभित हुए श्रहा !

वीर बेला—"देवि, दे शुभाशीर्वाद दास के । पूर्ण कर विधि से निकुम्भला का यज्ञ में, जा के श्राज रण में करूँगा वध राम का ! मेरा शिशु वन्धु वीरवाह, उसे नीच ने मार डाला । देखूँगा कि कैसे वह सुभको करता निवारित है ? मातः, पद-धूलि दो ।
श्राज माँ, श्रकगटक,—तुम्हारे श्रनुश्रह से,
तीक्ष्ण-शर-पुञ्ज-द्वारा, लङ्का के कहुँगा में !
श्रीर राज-द्रोही लघुतात विभीषण के।
बाँध कर लाऊँगा ! खदेडूँगा सुकण्ठ के।—
श्राङ्गद के। सागर के श्रातल सलिल में !"

रत्नमय आँचल से आँसू पोंछ अपने
सन्दोदरों बोली—"विदा वेटा, तुमें कैसे दूँ?
सेरे अन्धकारमय हृदय-गगन का
पूर्ण शिश तू ही है। दुरन्त सीता-कान्त है
रण में; है नक्ष्मण दुरन्त; कालनाग-सा
निर्मम विभीषण है! मत्त लोभ-मद से,
सारता है मूढ़ वन्धु-वान्धवों की आपही;
खाता है शुधार्त नाग जैसे निज बचों केा!
सास निकषा ने वत्स, कु-च्ला में उसका
रक्खा था स्वगर्भ में, मैं कहती हूँ तुम्म से!
सेरी हेमलङ्का हा! डुवेदी दुष्टमित ने!"

हॅस कर बोला रथी उत्तर में माता से—
"मों, क्यों डरती हो तुम रत्ते।रिपु रामं,से,—
लक्ष्मण से ? देा देा बार तात के निदेश से
जीत मैं चुका हूँ उन्हें, श्रिमय बाणें। से,
धेर रण-मध्य। इन पेरों के प्रसाद से

चिरविजयी है देव-दैत्य-नर-युद्ध में दास यह ! विक्रम तुम्हारे इस पुत्र का श्रच्छी मॉंति जानते पितृच्य विमीपण हैं; वज्रधारी इन्द्र युत्त देव रथी स्वर्ग में; मर्त्य में नरेन्द्र, भुजगेन्द्र रसातल में ! कैं।न नहीं जानता है ? मातः, फिर श्राज क्यों समय हुई हो तुम, मुफ से कहा, श्रहा ! क्या है वह तुच्छ राम ? डरती हा उसका !"

वाली महारानी सिर चूम महादर से-"वत्स, यह सीतापति मायावी मनुष्य है, तव तो सहाय उसके हैं सव देवता ! नाग-पारा में था जय वॉध लिया देानें का तू ने, तव वन्धन था खेाला वह किसने १ किसने वचाया था निशा के उस युद्ध में मारा जब तू ने था सरौन्य उन दोनों का ? यह सब माया नहीं जानती हूँ वत्स, मैं । कहते हैं, श्राज्ञा मात्र पाके उस राम की द्भवती शिलाएँ नहीं, तैरती हैं जल में ! श्रिप्र वुमती है ! श्रीर, घन हैं वरसते ! मायावी मनुष्य राम ! वत्स, कह तुभको कैसे मैं विदा दूँ फिर जूफने का उससे ? हा विधे ! मरी क्यों नहीं माँ के ही उद्र में: शृपंराखा,—कुटिला—कुलचरणा—श्रमङ्गला !'' नीरव हो राने लगी रानी यह कहके। वोला वीर-कुञ्जर कि—"पूर्व-कथा साच के करती चृथा ही माँ, विलाप यह तुम हे। ! नगरी के द्वार पर वैरी है; करूँगा मैं कैंान सुख-भाग, उसे जब तक युद्ध में माहरा। न ! आग जब लगती है घर में सोता तव कैंान है मोंं ? विश्रुत त्रिलोकी में देव-नर-देत्य-त्रास राचसों का कुल है; ऐसे कुल में क्या देवि, राघव का देने दूँ कालिमा में इन्द्रजित राविए ? कहेंगे क्या मातामह दानवेन्द्र मय यह सुन के ? और, रथी मातुल ? हॅंसेगा विस्व ! दास के। त्राज्ञा दे। कि जाऊँ, करूँ-राम-वध युद्ध में। कूजते हैं विद्ग सुना, वे कुञ्ज-वन में ! बीत गई रात, हुन्त्रा प्रात, इप्टरेव की पूज कर, अपने दुरन्त दल थुक्त में रगा में प्रविष्ट हूँगा। देवि, तुम श्रपने मन्दिर में लौट जाओ। आ के फिर शीव ही रग्-विजयी हे। पद-पद्म ये मैं पूजूँगा। पा चुका हूँ तात का निदेश, तुम त्राज्ञा दे। जननि, तुम्हारा शुभाशीप प्राप्त होने से,

रोक सकता है कैान किङ्कर की रण में ?" रत्नमय श्रश्वल से श्रश्र-जल पेांछ के, लङ्केश्वरी बोली—"यदि वत्स, जाता ही है तू, रच:कुलरची विरूपाच करें रचा ता तेरी इस काल-रण-मध्य ! यही मिन्ना मैं मॉंगती हूँ उनके पदाञ्जों में प्रणत हो ! श्रीर क्या कहूँ हा ? नेत्र तारा-हीन करके छोड़ चला वेटा, इस घर में तू मुभको !" रोती हुई रानी फिर देख के प्रमीला की, कहने लगी यों—"रह मेरे साथ वेटी, तू; प्राण ये जुड़ाऊँगी निहार यह तेरा मैं चन्द्रमुख ! होती कृष्ण पत्त में है धरणी तारक-करें। से ही प्रकाशिता-समुज्वला।" करके सु-वाहु जननी की पद-वन्दना सहज विदा हुन्त्रा । सुवर्गपुराधीदवरी पुत्र-वधू-सङ्ग गई रोती हुई गेह में। छोड़ शिविका के। युवराज चला वन में पैदल, श्रकेला, रथी मन्द मन्द गति से यज्ञशाला-श्रोर, वहु पुष्पाकीर्ग पथ से।

सुन पड़ा नृपुर-निनाद पीछे सहसा। परिचित नित्य पद-शब्द प्रेमिका का है प्रेमिक के कानों में ! हैंसा सु-वीरकेसरी, वाँघ वाहु-पाश में सहर्ष मृगलाचनी प्रेयसी प्रमीला के। प्रमोद-प्रेम-भाव से ! "हाय नाथ !" वोली सती—"सोचा था कि त्राज में जाऊँगी तुम्हारे सङ्ग पुराय यज्ञशाला में; तुमका सजाऊँगी वहाँ मैं शूर-सज्जा से। क्या करूँ परन्तु निज मन्दिर में वन्दिनी करके हैं रक्खा मुक्ते सास ने यों। फिर भी रह न सकी मैं विना देखे पद युग्म ये ? सुनती हूँ, चन्द्रकला उज्जला है रवि का तेज पा के, ञैसे ही निशाचर-रवे. सुनो, दीखता तुम्हारे विना दासी केा ऋँधेरा है !" मातियों से मिएडत सुवत्त पर श्रांखां ने शुचितर मोती चरसाये ! शतपत्रों के इनके समत्त हैं हिमाम्बु-कण छार क्या ? वीरोत्तम वोला—"अभी लौट यहाँ आऊँगा

लङ्का-श्रलङ्कारिणि, में राघव के मार के ! जाओ प्रिये, लौट तुम लङ्केश्वरी हैं जहाँ। होती है उदित चन्द्रमा के पूर्व रोहिणी! विधि ने बनाये ये सुन्नेत्र हैं क्या रोने के। ? होते हैं उदित क्यों प्रकाशागार में सती, वारिवाह ? सुन्दरि, सहर्ष श्रतमित दे।,— श्रान्ति-वश जान तुम्हें ऊषा श्रंशुमालिनी, भाग रही रजनी है देखा, शीघ्र गति से ! श्रनुमति देा हे साध्वि, जाऊँ यज्ञ-गृह में ।"

जैसे कुसुमेपु जब इन्द्र के निदेश से, कु-च्या में शूर चला, छोड़ कर रित को, शङ्कर का ध्यान तोड़ने के लिए, हायरे ! गैसे ही यहाँ भी चला काम रूपी साहसी इन्द्रजित, छोड़ के प्रमीला सती रित-सी ! कुच्या में यात्रा कर जैसे गया काम था, कुच्या में यात्रा कर गैसे ही गया बली मेघनाद—एक श्रवलम्ब यातुधानों का— जग में श्रजेय ! हाय ! प्राक्तन की गित के। शक्ति किसकी है जो कि रोक सके कुछ भी ? रोने लगी रित-सी प्रमीला सती युवती ।

रज्ञोवधू चक्षु-जल पेछि छछ ज्ञाण में बाली यो सु-दूर देख प्राणाधार पित केा— "जानती हूँ में, क्यों धन-वन में गजेन्द्र, तू धूमता है, वह गित देख किस लज्जा से मुहूँ दिखलायगा तू दिन्म ? केंगन तुमको सूक्ष्मकिट केसरि, कहेगा मला जिसके चक्षुत्रों ने रज्ञ:कुल-केसरी का देखा है ? तू भी है इसीसे वन-वासी, जानती हूँ मैं। मारता है तू गुजों को, किन्तु यह केसरी करता पराङ्मुख है तीक्ष्णतम वाणेां से दैत्य-कुल-नित्य-वैरी देव-कुल-राज केा !"

कह के सती यें कर जाड़ देख व्याम की श्रोर करने लगी यें। रोती हुई प्रार्थना-'हे नगेन्द्रनन्दिनि, प्रमोला सदा-सर्वदा दासी है तुम्हारी, तुम्हें वह है पुकारती; लङ्का पर त्र्याज कृपा-दृष्टि हे। कृपामयी ! रचा करे। रच्चावर की माँ, इस युद्ध में ! श्रावृत श्रभेद्य वर्म्म-तुल्य करे। वीर के। ! च्याश्रिता तुम्हारी यह लितका है हे सती, जीवन है इसका माँ, इस तरराज़ में! जिसमें कुठार इसे छू न सके, देखना ! किङ्करी कहे क्या श्रौर ? श्रन्तर्यामिनी हो जा तुम माँ, तुम्हारे विना श्रोर जगद्म्विके, रख सकता है किसे, कैान, इस विश्व में ?"

वायु वहता है गन्ध की ज्यों राज-गृह में, शब्दवाही अम्बर त्यों प्रार्थना प्रमीला की ले चला तुरन्त उस कैलासाद्रि धाम का ! कॉपा मय-युक्त इन्द्र । देख यह सहसा बायु ने उड़ाया उसे दूर वायु-वेग से, ( अपने ठिकाने पर आने के प्रथम ही !) ध्यशु-जल पेंछ सती मैान हो चली गई, यमुना-पुलिन में ज्यें माधन के दे विदा— विरह-विपन्ना त्रजवाला शून्य मन से शून्य गृह में गई हो, रोती हुई सुन्द्री मन्द मन्द मन्दिर के श्रन्दर चली गई!

> इति श्री मेघनाद-वध कान्ये उद्योगो नाम पञ्चम:सर्गः

## षष्ट सर्ग

रामानुज शूर चले छोड़ उस वन छो, भानु-छुल-भानु जहाँ प्रभु थे शिविर में; देख के किरात यथा वन में मृगेन्द्र के। अस्त्रागार में है दौड़ जाता वायु-गति से चुन चुन तीक्ष्ण शर लेने के। तुरन्त ही जो हों प्राणनाशी नाशकारी रण-चेत्र में!

थोड़ी देर में ही वहाँ पहुँ चे यशस्त्री वे।

प्रमु-चरणों में नत हो के भक्ति-भाव से—

श्रौर नमस्कार कर मित्र विभीषण की,

वेाले—कृतकार्य्य हुआ यह चिरदास है

श्राज, इन चरणों के आशीर्वाद से प्रभेा!

ध्यान कर चरणों का, वन में प्रविष्ट हो,

पूजा हेम-मन्दिर में में ने महाचणडी के।।

छलने के। दास के विछाये जाल कितने
देवी ने, निवेदन कहाँ मैं मूढ़ कैसे से।

इन चरणों में १ चन्द्रचूड़ स्वयं द्वार के

रक्तक थे; किन्तु हटे युद्ध के विना ही वे,

पुण्य के प्रताप से तुम्हारे; महानाग ज्यें।

निर्नल हे। जाता है महै।पध के गुरण से ! वन में घुसा जा दास, श्राया सिंह गर्ज के, चसका भगाया, फिर भीम हुहुङ्कार से मांमा उठी, वृष्टि हुई, फैल गई वन में कालानल-तुल्य द्व-च्वाला; जली श्रटवी; कुछ च्रा में ही किन्तु छिन्न वुसी छाप ही ! भंभा और वृष्टि रुकी । मैं ने तव सामने विपिन-विद्यारिणी विलोको देव-वालाएँ: जाड़ कर, माँग वर, उनसे विदा हुआ। दीख पड़ा मन्दिर श्रदूर तव देवी का, करता प्रदीप्त था प्रभा से जा प्रदेश की। सर में प्रविष्ट है। के, स्तान करके प्रभा, तेड़ कर नीलेत्पल, ऋखली दे श्रम्या का पूजा भक्ति युक्त । हुईं श्राविर्भूत श्राप वे श्रौर वरदान दिया दास का उन्होंने येां— ( पूर्ण कृपा युक्त ) "सच देवी और देवता, हे सती सुमित्रा-पुत्र, तुष्ट हुए तुभा से त्राज ! देव-श्रस्त्र भेजे इन्द्र ने हैं लङ्का में तेरे लिए; आप मैं भी आई यहाँ आज हूँ तेरा कार्य्य साधने का, शङ्कर की श्राज्ञा से। देवायुध ले के बीर, सङ्ग विभीषण के जा तू नगरी में, जहाँ राविण निकुन्मला—

यज्ञागार में है अग्निदेवता का पूजता।

टूट पड़ राज्तस के ऊपर तू सिंह-सा,

मार अकस्मात उसे! मेरे वरदान से
होकर अहद्य तुम दोनों घुस जाओरे;
वेष्टित करूँ गी मैं स्त्रमाया-जाल से तुम्हें,
काष रखता है यथा आवृत कुपाण का;
जा तू हे यशस्त्र वीर, निर्भय हृद्य से।"

आज्ञा है तुम्हारी अब क्या हे प्रभा, दास का ?

वीत रही रात देव! काम नहीं देर का,
आज्ञा दें। कि जाऊँ अभी, मारूँ मेघनाद का।"

वेाले प्रमु—"हाय! कैसे,—दूर से ही देख के जिस यम-दूत का, भयाकुल हो, प्राणों कें। लेके भागता है जीव-कुल, ऊर्ध्व दवास से; भस्मीभूत होते हैं मनुष्य और देव भी जिसकी कराल विष-ज्वाला से सहज ही!— कैसे तुम्हें भेजूँ उस साँप के विवर में प्राणाधिक? काम नहीं सीता-समुद्धार का। व्यर्थ हे जलेश, मैं ने वाँधा तुम्हें व्यर्थ ही; मारे हैं असंख्य यातुधान व्यर्थ रण में; लाया पार्थिवेन्द्र-दल में हूँ व्यर्थ लङ्का में सैन्य-सह; रक्त-स्रोत हाय! मैं ने व्यर्थ ही वृष्टि-वारि-धारा-सा वहाकर धरित्री कें।

श्राह्र किया ! राज्य, धन, धाम, पिता, माता कें।
श्रीर वन्धु-त्रान्ध्र्यों कें। हाय ! आग्य-डें।प से
त्ये। दिया है मैं ने; वस, श्रन्थकार-गृह की
दोप-शिखा नैथिलो थो (दास यह हे विधे,
दें।पी है तुम्हारे चरणें। में किस दें।प से ? }
हाय ! दुरदृष्ट ने उसे भो है दुमा दिया !
मेरा श्रीर कीन है रे भाई, इस विश्व में,
में ये प्राण रक्षू मुख देख कर जिसका ?
श्रीर स्त्रयं जीता रहूँ इस नर-लोक में ?
चला, फिर लौट चलें हम वन-वास कें।
लक्ष्मण सुलच्ला ! हा, इ-च्ला में माया की
झलना में भूल इस राच्स-नगर में
भाई, हम श्राये थे, कहूँ में श्रव श्रीर क्या ?"
शूर-सिंह रामानुज वोले वीर दर्ष से---

"नाथ, रघुनाथ, किस हेतु आज इतने होते तुम कातर हो ? जा है वली देव के वल से, उसे क्या डर है इस त्रिलोको में ? पत्त में तुम्हारे सुरराज सहस्राच हैं; कैलासाद्रिवासी विरूपाच; तथा राङ्करी धर्मों की सहायिनी हैं ! देखा देव, लङ्का कि ओर; काल-मेंघ-सम कोध देव-कुल का देक रहा स्वर्णमयो आमा सब ओर है ! श्चालोकित करता है शिविर तुम्हारे कें।
देखें। प्रभो, देव-हास्य ! दास कें। निदेश दो,
होऊँ देव-श्रस्त्र ले के लङ्का में प्रविष्ट मैं;
निश्चय तुम्हारे पद-पद्मों के प्रसाद से
मारूँगा निशाचर कें। विज्ञतम तुम हो;
फिर श्रवहेलना क्यों देव, देव-श्राज्ञा की ?
गति है तुम्हारी सर्वकाल धर्म्म-पथ में;
फिर यों श्रधम्म-कार्य्य, श्रार्य्य करते हें। क्यें
श्राज कहें। ? तोड़ता है कें।न पदायात से
मङ्गल-कलश श्राप, मङ्गलमते, श्रहें। ?"

वोला तब सुहृद विभीपण सु-वाणी से—
"तुम ने कहा जा राघवेन्द्र रथी, सत्य है।
विक्रम में अन्तक के दूत-सा दुरन्त है
वासव का त्रास, सेघनाद, विश्वविजयी।
किन्तु व्यर्थ डरते हैं आज हम उससे।
रघुकुल-चूड़ामणि, में ने स्वप्न देखा है,—
रचःकुल-राजलक्ष्मी मेरे शिरोभाग में
चौठ कर, करके उजेला-सा शिविर में
शुचि किरणों से, सती वोली इस दास से;—
"हाय! तेरा भाई हे विभीषण, मदान्ध है!
सोच के रहूँ क्या इस पापमय पुर मे
वाप-द्वेपिणी में ? भला पङ्किल सलिल में

खिलती है पद्मिनी क्या ? मेघावृत व्योम में देखता है कै।न, कव, तारा ? किन्तु फिर मीं, तेरे पूर्व-पुर्य से प्रसन्त हूँ मैं तुभा पै; शून्य राज सिंहासन श्रीर छत्र-द्राड तू पायगा ! में करती प्रतिष्ठित हूँ तुमका रद्गाराज-पद पै, विधाता के विधान से ! मारेगा यशस्त्रि कल लक्ष्मण सहज ही तेरे भ्रातपुत्र मेघनाद का; सहाय तू होगा वहाँ उसका ! प्रयत्न युत पालना देवों का निदेश हे भविष्य लङ्काधीश तू।" जाग उठा देव, यह स्वप्न देख कर मैं; पूर्ण हुन्ना शिविर श्रपार्थिव सुगन्धि से ! दिन्य मृदु वाद्य सुने दूर मैं ने नम में। विस्मय के साथ मैं ने द्वार पै शिविर के देखी वह माधुरी, श्रपूर्व, मनामाहिनी; मोहती है मदन-विमोहन का जा सदा! कन्धरा ढँके थी श्रहा ! काद्म्विनीरूपिग्री कवरी, सु-रत्न-राजि शामित थी केशों में; उसके समज्ञ है क्या द्वार मेथमाला में चञ्चला की चमक ! श्रद्धश्य हुई सहसा देवी जगजननी । सतृष्ण-स्थिर दृष्टि से देखता रहा मैं वड़ी देर तक; किन्तु हा !

पूरा हुच्चा फिर न मनेरिथ, मुभे पुनः साता नहीं दीख पड़ीं। दाशरथे, ध्यान से यह सब वार्ता सुने। ऋौर मुफे ऋाज्ञा देा, लक्ष्मण के सङ्ग वहाँ जाऊँ जहाँ अग्नि की पूजा करता है मेघनाद मखागार में। पाला नरपाल, देव-शासन सुयत्न से; निश्चय ही इप्ट-सिद्धि प्राप्त होगी तुसके। !" उत्तर में साश्रुनेत्र सीतापति वाले यें-"पूर्व-कथा सोच सित्र, व्यप्र प्राण रेति हैं, कैसे फेंक दूँ मैं आव-रत का अतल में रत्त्रोवर ? हाय ! उस मन्थरा की माया में भूली जब केकयी माँ, मेरे भाग्य-देाप से निर्देय हो; मैं ने जब छोड़ा राज-भाग का तात-सत्य-रत्ता-हेतु; झेड़ा तव स्वेच्छा से राज-सुख लक्ष्मण ने, भ्रातृ-प्रेम-वश हो ! रोई श्रवरोध में सुमित्रा माँ पुकार के, रोई वधू उम्मिला; मनाया कितना इसे खारे पुर-वासियों ने, कैसे मैं कहूँ भला ? किन्तु श्रनुरोध नहीं माना, (प्रतिविम्ब-सा) अनुज अनुग हुआ मेरा हर्ष भाव से; क्राया घार वन में दे सुख का जलाजली आई, नवयौवन में ! वोली माँ सुमित्रा येां-

"मेरा नेत्र-रत्न तू ने हरण किया है रे रामचन्द्र ! जानें किस माया के प्रमाव से दत्स का भुलाया ? सौंपती हूँ यह धन में तुमको; तू रखना सयत मेरे रत्न का, मिचा वार वार यही मौंगती हूँ तुमसे ।"

मित्रवर, काम नहीं सीता समुद्धार का; लौट जावें दोनेंा हम फिर वन-वास का ! देव-दैत्य-नर-त्रास, दुईर समर में है रथीन्द्र रावणि ! श्रवश्य ही महाबली है सुकरठ, श्रङ्गद है दत्त रगा-रङ्ग में; वायु-सृतु हनूमान है महा पराक्रमी अपने प्रमञ्जन पिता के तुल्य हे सखे, है धूम्राच धूमकेतु-तुल्य रणाकाश में श्रिप्रिरूप; धीर नील, वीर नल, केसरी केसरी विपन्न हेतु; श्रीर सव योद्धा हैं चेवाकृति, देववीर्य्यः; तुम हो महारथीः; लेकर परन्तु इन सब के। मी युद्ध में **च्सके विरुद्ध नहीं काम देती बुद्धि हैं !** कैसे उस राज्ञस के सङ्ग फिर एकाकी लक्ष्मण लड़ेंगे ? हाय ! मायाविनी आशा है, कहता तभी तो हूँ, अलंब्य सिन्धु लॉंघ के श्राया हूँ सखे, मैं इस यातुधानपुर में।"

सहसा श्रनन्त में श्रनन्तसम्भवा गिरा, मधुर निनाद से निनादित हुई वहाँ— "बोग्य है तुम्हें क्या छाहो ! नैदेहीपते, कहा, संशय करे। जे। तुम सत्य देव-त्राणी में ? देव-प्रिय तुम हो, श्रवज्ञा करते हे। क्यें। वीर, देवादेश की ? निहारी शुन्य-श्रोर की।" विस्मय से देखा रघुराज ने कि व्योम सें लड़ता भुजङ्ग-भाजी केकी से भुजङ्ग है ! केकारव मिल के फणी की फुफकार से शून्य के। प्रपूर्ण करता है, भीम माव से; दीर्घ पचच्छाया घन-राशि-सी है घेरती श्रम्बर का; जलता है कालानल-तेज से वीच में हलाहल । ऋपूर्व युद्ध दोनों ही करते हैं आपस में। वार वार धरती कॉंप उठी; जल-दल उथल-पुथल-सा होने लगा नाद युक्त। किन्तु कुछ देर में होके गतप्राण गिरा शिखिवर भूमि पै; गरजा भुजङ्गवर विजयी समर में !

बोला रावणानुज कि—"देखा निज नेत्रों से श्रद्भुत न्यापार त्याज; क्या यह निरर्थ है ? सोच देखा, सीतानाथ, दृष्टि-भ्रम है नहीं; शीघ ही जा होगा वही देवों ने प्रपश्च के

रूप में दिखाया तुम्हें; चिन्ता श्रव छोड़ देा; लक्ष्मण करेंगे वीर-हीना त्राज लङ्का केा !" करके प्रवेश तव प्रमु ने शिविर में, श्राप प्रियानुज के। संजाया देव-श्रस्त्रों से । तारकारि-तुल्य वीर शाभित हुए ऋहा ! वज्ञ पर वर्ग वर पहना सुमति ने तारामय; इन्द्र-धनुर्नार्य-सारसन में भलमल भूल उठा-रत्नों से जड़ा हुऋा— तेजामय तीक्ष्ण खड़ा । रिव की परिधि-सी हस्ति-दन्त-निर्मित सुवर्शमयी ढाल ने पीठ पर पाया स्थान; सङ्ग सङ्ग उसके सशर निपङ्ग डुला । वाम,कर में लिया 🦯 देव-घन्वा धन्वी ने; सुशाभित् हुआ झहा !-(सौर-कर-निर्मित-सा) सुकुट सुनमाल पै 🔏 मञ्जु मुक्कटोपरि सु-चूड्रा द्विलने लगी, 🦼 केसरी के पृष्ठ पर क़ेंसर ज्यें!! हर्ष से ... रामानुज शूर सजे, ऋडिसली मानु ज्यां दीख पड़ता है मध्य वासूर,में तेज़्स्ती । 🚓 निकले सवेग वली बाईर हिाबिर सें व्यय, यथा चञ्चल तुरङ्ग शङ्गनाद से समर तरङ्गें जब उठतीं सघाप हैं। श्राये वीर बाहर; विमीषण थे साथ में

रण में विभीषण, विचित्र वीर-वेश से ! देवों ने प्रसून वरसाये; नभोदेश में माङ्गलिक वाद्य वजे; नाची श्रप्सराएँ त्यें।; स्वर्ग, मर्त्य श्रौर नागलोक जयनाद से पूर्ण हुए ! देख तब अम्बर की छोर के। हाथ जाेेंड़ राघव ने की येंं शुभाराधना— "आश्रय तुम्हारे पद्-श्रम्बुजां में श्रम्विके, चाहता है राघव भिखारी चाज ! दास का भूला मत, धर्मा-हेतु कितना प्रयास है दास ने उठाया, उन श्रहण पदाव्जों में श्रविदित देवि, नहीं। फल उस धर्म्भ का मृत्यु अय माहिनि, श्रमाजन का श्राज दाे; रचा करो माता, इस राचस-समर में, प्राणाधिक भ्राता इस लक्ष्मण किशार की! मार के दुरन्त वानवों का, देव-दल का तुमने उवारा था, उवारी माँ, श्रधीन की; दुर्भद् निशाचर का महिषविमर्दिनी, करके विमर्दन, वचात्रो इस वच्चे की !"

रचारिपु राम ने यां शङ्करी की स्तुति की ! ले जाता समीर यथा परिमल-धन का राजालय में है तथा शब्दवह व्याम ने शीघ पहुँचाई यह राघव की प्रार्थना

·कैलासाद्रि धाम में । दिविन्द्र हँसा दिव में; वैसे ही बढ़ाया शब्द-बाहक के। बायु ने । सुन गिरिराज-निद्नी ने शुमाराधना -तत्त्तरण तथास्तु कहा स्वस्ति युक्त हर्प से । ऊपा उद्याद्रि पर हॅंसती दिखाई दी, ·श्राशा यथा श्रन्धकार-पूरित हृद्य में दु:ख-तमानाशिनी ! विहङ्ग-कुल कुञ्जां में कूज उठा, गूँज कर दौड़े सव श्रोर का भृङ्ग मधु-जीवी; चली रात मृदु गति से ्तारा-दल सङ्ग लिये: ऊषा के सु-माल पै सोही एक तारा, शत तारकों के तेज से ! ·कुन्तलों में फूल खिले सौ सौ, नये तारों<u>-</u>से ! वाले रघुवीर तव धीर विमीषण से— "जाओ मित्र, देखा, किन्तु सावधान रहना। -सौंपता है राघव मिखारी तुम्हें श्रपना एक ही श्रमूल्य रत्न रथिवर ! वातें का काम नहीं, वस, यही कहता हूँ स्राज मैं— 'जीवन-मरण मेरा है तुम्हारे हाथ में !" श्राखासन देते हुए वीर महेष्वास की नेताले श्री निमीषण कि—"देव-कुल-प्रिय है। न्रघु-कुल-रत तुम, डरते हे। किस के। ? न्मारेंगे अवस्य प्रभा, आज वहाँ युद्ध में 👵

श्री सौमित्रि शूर उस मेघनाद शूर के। "

करके सौमित्रि तव प्रभु-पद-वन्दना,
सुहृद विभीषण समेत चले हर्ष से।
सघन घनों ने किया श्राष्ट्रत येां दोनों के।

करता है कुहरा ज्यें जाड़े के सबेरों में
शृङ्गों को; श्रदृश्य चले लङ्का-श्रोर दोनों वे।

कमलासनिस्थित यहाँ थी जहाँ कमला रक्ष:कुल-राजलक्ष्मी—रक्षेावधू-वेश में, श्राई उस स्वर्ण के सु-मन्दिर में मेाहिनी माया देवी। बोली हँस केशव की कामना— "श्राज किस हेतु माया देवि, इस पुर में तुम हो पथारीं? कहो रिक्षिण, क्या इच्छा है?

शक्तीश्वरी माया हँस उत्तर में वोली यें—
"संवरण तेज तुम आज करे। अपना
नील-सिन्धु-बाले! इस सोने के नगर में
आरहे हैं देवाकृति लक्ष्मण महारथी;
शिव के निदेश से वे मारेंगे निकुम्मला—
यज्ञागार-मध्य जा के दम्भी मेघनाद के।।
तेज तव तेजिस्विनि, कालानल-तुल्य है;
घुस सकता है यहाँ कैंनि अरि-भाव से ?
राघव के ऊपर हे देवि, तुम तुष्ट हो,
मेरी यही प्रार्थना है। तारी वरदान से

माधव-रमिण, धर्मनमार्ग-गामी राम के। ।" श्राह् भर वाली सविपाद तव इन्दिरा— "साध्य किसका है विज्ञध्येये, इस विज्ञ में, श्राज्ञा की श्रवज्ञा करे श्रल्प भी तुम्हारी जा ? रोते हैं परन्तु प्राण इन सव वातेंा केा सोच कर ! हाय ! कैसे आदर से मुक्को पूजता है रचःश्रेष्ठ, मन्दे।द्री महिपी, क्या कहूँ मैं उसका ? परन्तु निज देाप से डूवता है रत्ताराज ! संवरण श्रपना तेज मैं कहाँगो; कैान प्राक्तन की गति का रोक सकता है ? कहे। लक्ष्मण से, आवें वे निर्भय हृदय हो के । होकर प्रसन्त मैं देती वरदान हूँ कि मारेंगे श्रवश्य वे मन्दोदरी-नन्दन अरिन्दम का युद्ध में !" पद्मालया पद्मा चली पश्चिम के द्वार की, शिशिर-विधौत-फुल्ल फूल च्यें प्रमात में ! सङ्ग चली माया महा रङ्गिणी उमङ्ग से। सृख गई रम्भा-राजि देखते ही देखते, मङ्गल-कलश फूटें; नीर सोखा पृथ्वी ने; श्ररुण-पदें। में मिली आके अहा ! शीव ही तेजाराशि; होती है प्रविष्ट प्रातःकाल में जैसे चन्द्रमा की कान्ति भानु-कर-जाल में !

विगत श्री लङ्का हुई,—खोई फिएनी ने च्यें कुन्तल-विभूषा मिए ! की गमीर गर्जनां दूर वादलों ने; व्योम रोया वृष्टि-मिस से ! कल्लोलित सिन्धु हुआ; कॉपी महाचेप से चेग्णी; श्रिय रच:पुरि, तेरे इस दु:ख में, स्वर्णमिय, तू है इस विश्व की विभूषणा !

देखा चढ़ उन्तत प्राचीर पर देवनों ने लक्ष्मण का, मानें। कुहरे से दॅका भानु हो। किं वा श्रमि धूम में ! विमीषण था साथ में, वायु-सखा-सङ्ग वायु दुईर समर में। कैंान कर लेगा श्राज राविए का त्राए हा ! जे। मरोसा राज्ञसें। का है इस जगत में ? जैसे घन-वन में विलोक दूर मृग का चलता सुयोग का प्रयासी मृगराज है— गुल्मावृत किं वा नदी-गर्भ में नहाते केा देख कर दूर से, सवेग उसे धरने दौड़ श्राता घोर यम-चक्र-रूपी नक है, श्रित ही श्रदृरयता से, लक्ष्मण महारथी सुहृद विभीषण समेत चले नैसे ही राच्चस के मारने का, स्वर्ण-लङ्कापुर में। माया के। विदा दे, सविषाद त्र्याह भर के,

लौटी निज मन्दिर में सुन्दरी श्री इन्दिरा।

रोई लोक-लक्ष्मी हाय ! सोखे समुल्लास से अशु-विन्दु वसुधा ने, सोखती है शुक्ति ज्यों यत से हे काद्मिवनि, तेरे नयनाम्बु का, मञ्जु महा मुक्ताफल फलता है जिससे।

माया के प्रभाव से प्रविष्ट हुए पुर में देनों वीर । द्वार खुला लक्ष्मण के छूने से, करके कुलिश-नाद; किन्तु गया किसके श्रवणों में शब्द ! हाय ! जितने सुभट थे श्रम्थ हुए माया के प्रताप से, उछ्क ज्यों; काई नहीं देख सका देनों कालदूतों का, कैशल से साँप घुसे मानों फूल-राशि में !

देखी चतुरङ्गसेना लक्ष्मण ने द्वार पै, चारों श्रोर । हाथियों के ऊपर निपादी हैं, वोड़ों पर सादी हैं, रथें। पर महारथी, भूपर पदातिक, कराल काल-दूत-से— भीमाकृति, भीमवीर्य्य, रण में श्रजेय हैं। कालानल-तुल्य विमा उठतों हैं ज्योम में!

देखा भययुक्त वीर लक्ष्मण ने विह-सा प्रक्ष्वेड़न धारी, महा रक्ष:विरूपाच है, स्वर्ण-स्थारूद; और ऊँचा ताल-तरु-सा तालजङ्का शूर है भयङ्कर गदा लिये, मानों गदाधारी हों मुरारि; गज-पृष्ठ पै

शत्र कुल-काल कालनेमि है; सुरण में कुशल रणप्रिय है; मत्त वीर-मद से सतत प्रमत्त हैं; सुदत्त यत्तपति-सा चिक्षर है; श्रौर बहु योद्धा हैं महाबली देव-दैत्य-नर-त्रास ! धीरे वढ़े दोनेां ही । देखा चुपचाप वली लक्ष्मण ने मार्ग के दोनें। श्रोर शत शत हेम-हर्म्य, शालाएँ, मन्दिर, विपिण, उत्स, उपवन, सर हैं; मन्दुरा में अञ्च श्रीर वारण हैं वारी में; अग्नि-वर्ण स्यन्दन असंख्य रथ-शाला में; श्रस्त्रशाला, चारु चित्रशाला, नाट्यशालाएँ, रत्नों से जटित हैं; श्रहा ! ज्यें सुरपुर में । कह सकता है कौन लङ्का के विभव का ? दैवतों का लोभ वह, दानवों की ईर्घ्या है ! कर सकता है भला कीन जन गणना— सागर के रहों की, नभस्तल के तारों की ?

देखा वीर लक्ष्मण ने बीचोंबीच पुर के कीतुक से, रत्ताराज-राज-गृह। माते हैं श्रेणीबद्ध हेम-हीर-स्तम्म; नम छूती है उच गृहचूड़ा, यथा हेमकूट-शृङ्गाली श्रामामयी। हस्तिदन्त हेमकान्ति-युक्त है शोभित भरोखों और द्वारों में, प्रमोद दे च्यों को, प्रमात में च्यों होता सुरोाभित है सौर-कर-राशि-युक्त सञ्चय तुपार का ! विस्मय समेत तद देख विमीपण की, विपुल यशस्त्री वीर रामानुज वोले यों— "रत्ते।वर, अप्रज तुम्हारा राज-कुल में धन्य है, सु-महिमा का अर्णव जगत में । च्योर किसका है अहा ! भव में विभव यें ?"

शोक से विभीपण ने आह भर के कहा—
"शूर-रत तुम ने कहा सो सब सत्य है!
और किसका है हाय! मब में विमव यें। ?
किन्तु चिरस्थायी नहीं कुछ इस सृष्टि में।
एक जाता, दूसरा है आता, यही रीति है,
सागर-तरङ्ग यथा! अस्तु, चला शीव ही
रिथवर, कार्य्य साधा, मार मेघनाद का,
पाओ अमरत्व देव, पोकर यश: सुधा!"

देानें। चले सत्वर, श्रद्ध्य माया-वल से देखीं वली लक्ष्मण ने तीरों पै तड़ागों के, मीन-मद-मिंजनी मृगाची यातु-वधुएँ, कचों में सुवर्ण-घट, होठों पर हास्य है! कमल जलाशयों में फूले हैं प्रमात में! कोई भीमकाय रथी वाहर के। वेग से जा रहा है, फूल-शय्या छोड़, वर्मी पहने,

पैदल; बजा रहा है कोई भीमनाद से श्रङ्ग, निद्रा छे।ड़ के; सजाता श्रश्वपाल हैं<sup>:</sup> श्रक्तः गज गरज पकड़ता है शुराड से सुद्गर; पड़ी हैं भूल पीठ पर रेशमी, जिसमें सु-मुक्तामयी भालर है भूलतो; स्वर्ण-केतु-रथ में अनेक अस्त्र सार्थी रखता है। मन्दिरों में वाद्य प्रातः काल के यजते हैं, जैसे मनाहारी गौड़-गेह में देव-देाल-उत्सव में, आ के जब देवता भूसि पर, करते हैं पूजन रमेश का ! चुन कर फूल कहों जा रही है मालिनी करके सुगन्धिमय मार्ग का, उजेला-सा फैला कर चारों ऋोर, फूल-सखी ऊपा-सी 🏾 दुग्ध-दधि-भार लिये जाते कहों भारी हैं; बढ़ता है यातायात चारों ओर क्रमशः, सारे पुर-वासी-जन जागते हैं निद्रा से।

कोई कहता है—'चला, बैठ' चल काट पै; शीव्र नहीं जायँगे तो ठौर नहीं पायँगे, युद्ध देखने के लिए अद्भुत । जुड़ायँगे आँखें आज, देख रग्य-सज्जा युवराज की, और सब बीरों को ।' अगल्मता से कोई थें। उत्तर में कहता है—'कोट पर जाने का काम क्या है ? मारें गे कुमार च्रण मात्र में राम श्रीर लक्ष्मण का; उनके प्रहारों से रह सकता है खड़ा कीन, वोलो, विश्व में ? दृष्ध यों श्रारिन्द्रम करें गे वेरि-वृन्द का, ग्रुष्क तृण-पुश्च का ज्यों करता कुशानु है ! चएडायात से दे दएड तात विभीपण की, वांयें गे श्रथम का वे श्रीर किर श्रायें गे राज-सभा-धाम में श्रवश्य रण-विजयी; इससे सभा में चला, मेरी वात मान के।'

कितना वली ने सुना, देखा तथा कितना, क्यों कर कहेगा किव ? हैंस मन मन में, देवाकृति, देववीर्य्य, दिव्यायुध, दिव्यधी लक्ष्मण विमोपण समेत चले शीव ही; आगया निकुन्मला का यज्ञागार अन्त में।

वैठ के कुशासन के ऊपर, श्रकेले में,
पूजता है इन्द्रजित बोर इप्टरेन को;—
पट्टबस्त्र-उत्तरीय धारण किये हुए।
माल पर चन्द्रन को बिन्दो श्रीर कएठ में
फूलमाला शोभित है। धूप धूपदानों में
जलती है, चारों श्रोर पूत-पृत-दीप हैं
प्रज्ञित; गन्ध-पुष्प राशि राशि रक्से हैं;
सङ्ग-शङ्क निर्मित भरे हुए हैं श्ररघे,

राङ्गे, पाप-नाशक तुम्हारे पुराय ताय से ! हेम-घरटा आदि वाद्य रक्खे हैं समीप में, नाना उपहार स्वर्ण-पात्रों में सजे हुए; द्वार है निषद्ध; वैठा एकाकी रथीन्द्र हैं, मानें चन्द्रचूड़ स्वयं तप में निमम्न हैं चेागिराज, कैलासाद्रि, तेरी उच्च चूड़ा पे !

होता है प्रविट भृखा व्याव्य गोष्ठगृह में जैसे, यमदूत भीमवाहु माया-वल से लक्ष्मण प्रविष्ट हुए देवालय में। श्रहा ! मन मन खड़ा हुश्रा केाप में, निपङ्ग में सङ्घर्षित वाण हुए, मानें। धरा धसकी, कोंप उठा मन्दिर सु-वीर-पद-भार से।

चौंक कर, वन्द ऋाँखें खेाल कर सहसा देखा वली राविण ने देवाकृति सामने तेजस्त्री महारथी,— हो तरुण तरिण ज्येां ऋंग्रुमाली !

करके प्रणाम पड़ पृथ्वी पै, हाथ जाड़ बाला तब वासव-विजेता यां— "पूजा शुभयाग में है श्राज हे विभावसा, किहूर ने तुमका, तभी ता प्रभा, तुमने करके पदार्पण पवित्र किया लक्का का ! किन्तु तेजाधाम, किस हेतु कहा, श्राये हा रक्तावंश-नेरी, नर, लक्ष्मण के रूप में, कृपया कृतार्थ करने का इस दास का ? लीला यह कैसी है तुम्हारी विभा, वोर ने माथा टेक फिर भी प्रणाम किया भक्ति से ।

रौद्रमूर्ति दाशरिथ वाले वीर-दर्भ से—
"पावक नहीं में, देख राविण, निहार के!
लक्ष्मण है नाम मेरा, जन्म रघु-छल में!
मारने के। शूर-सिंह, तुमको समर में
ज्ञाचा हूँ यहाँ में; छाविलम्ब मुफे युद्ध दे।"
सहसा उठाये फन देख फिण्वर के।
पथ में, पिथक भीत, हीनगित होता है
जैसे, वली लक्ष्मण की छोर लगा देखने।
भीत हुआ आज मय-शून्य हिया! हाय रे!
विगलित सार हुआ तीक्ष्णतम ताप से!
आस किया सहसा प्रभाकर के। राहु ने!
से।ख लिया सागर के। दारुण निदाध ने!
किल ने प्रवेश किया नल के शरीर में!!!

विस्मय से वाला वली—"सत्य ही जा तुम हो रामानुज, तो हे रथि, किस छल से कही, रचोराज-पुर में घुसे हो तुम ? सैकहां यचपित-त्रास रच, तीक्ष्ण शस्त्रपाणि जो, सानधान रचा करते हैं पुर-द्वार की;

शृङ्गधर-सा इस पुरी का परकाटा है ऊँचा, घूमते हैं जहाँ अयुत महारथी चकावली रूप में; सुलाया इन सब के। कौन माया-वल से वतात्रो, वलि, तुमने ? मानव हो तुम तो, परन्तु अमरों में भी ऐसा रथी कैंान इस विस्व में है, जो कभी कर दे विमुख इस यातुधान-दल का, एकाकी समर में ? प्रपश्च यह दास के। करता है विचत तुम्हारा क्यें।, कहा प्रभो, सर्वभुक १ कै।तुकि, तुम्हारा यह कै।न सा कै।तुक है ? लक्ष्मण नहीं है निराकार जा हे। सके प्रविष्ट इस मन्दिर में हे शुचे ! देखा, श्रव भी है द्वार रुद्ध ! इस दास का देव, वर-दान करो, रावव का मारके, नि:शङ्का करूँगा त्राज मातृभृमि लङ्का के। ! किष्किन्धा-कलत्र के। खदेडूँगा सु-दूर मैं, वॉंध कर, राज चरणें। में विभीषण की— जे। कि राज-द्रोही, कुल-कएटक है—लाऊँगा। सुनेा, वह शृङ्ग-नाद देव, सव श्रोर से श्रङ्गषादि-वृन्द करता है महानन्द से ! मन्नोद्यम होगी चमू देर जो करूँगा मैं; देव, ऋपा-कार कर किङ्कर का दे। विदा !"

वोले फिर देवाकृति श्री सौमित्रि केसरी—
"रे दुरन्त राविण, कृतान्त में तो तेरा हूँ!
भृतल को भेद कर काटता भुजङ्ग है
आयु-हीन जन को! तू मद से प्रमत्त है;
देव-वल से है वली; तो भी देव-कुल की
करता अवज्ञा है सदेव अरे दुर्नते!
आज मेरे हाथों अन्त आया जान अपना!
देवादेश से ही आज रामानुज में यहाँ
करता प्रचारित हूँ युद्ध-हेतु तुम को!"

कह के रथीन्द्र ने यों, निष्कोपित श्रसि की येर धार वाली ! महा कालानल तेज से दृष्टि मुलसाकर जो—देवराज—कर में गाज-सी—दिखाई पड़ी ! वोला मेघनाद यें— "रामानुज लक्ष्मण हो यदि तुम सत्य ही, तो हे महावाहो, में तुम्हारी रण-जालसा मेटूँ गा श्रवस्य घोर युद्ध में; मला ! कभी होता है विरत इन्द्रजित रण-रङ्ग-से ? जो श्रातिथ्यसेवा शूर-सिंह, तुम पहले, मेरे इस धाम में जो श्रागये हो, ठहरे।! रज्ञोिष्ण तुम हो, श्रतिथि तो भी श्राज हो ! सज छूँ ज्रा में वीर-साज से । निरस्त्र ज़ो चौरी हो, प्रथा नहीं है शूर-वीर वंश में

मारने की उसका, इसे हा तुम जानते, चत्रिय हो तुम; मैं कहूँ क्या और तुम से ?" बोले तब लक्ष्मण गभीर घन-घोष से---"छोड़ता किरात है क्या पा के निज जाल में बाघ के। अवोध ? अभी नैसे ही कहुँगा मैं तेरा वध ! जन्म तेरा रज्ञ: इल में है, मैं चित्रयों का धर्मी कैसे तेरे सङ्ग पाॡँगा ? शत्रुओं के। मारे, जिस कै।शल से है। सके !" र वाला तव इन्द्रजित ( वीर श्रभिमन्सु ज्यां रेाष-वश तप्त साराकार, सप्त शूरों से ) "चत्र-कुल का है तू कलङ्क, तुभे धिक है लक्ष्मण ! नहीं है तुमो लजा किसी वात की। मूँद लेगा कान वीर-वृन्द घृणा करके, सुन कर तेरा नाम ! दुष्ट, इस घर में चार-सा प्रविष्ट तू हुआ है; अभी दरांड दे करता निरस्त हूँ यहाँ रे नीच, मैं तुमें ! सॉप घुस श्रावे श्रदि गेह में गरंड़ के, लौट सकता है फिर क्या निज विवर के। ? लाया तुमे कैं।न यहाँ, दुर्मित रे, नीच रे ?"

श्ररघा उठा कर तुरन्त महावीर ने मारा घारनाद्युक्त लक्ष्मण के भाल में। पृथ्वी पर वीर गिरे भीषण प्रहार से,

गिरता प्रमञ्जन से जैसे तहराज है चड़ मड़ ! देवायुथ मत मत है। उठे; काँप डठा देवालय मानेां महि-कम्प में; शाणित की धारा वही ! देव-श्रसि शीव ही धर ली सु-त्रीर इन्द्रजित ने, परन्तु हा ! उसका उठा न सका ! चाप खींचा, वह भी लक्ष्मण के हाथ में से खोंचा नहीं जा सका ! पकड़ा फलक कोध युक्त खींच लेने की, निष्फल परन्तु हुआ योद्धा उस यत्र में ! शुरुड में पकड़ के करी च्यें शैल-शृङ्ग का खींचे वृथा, खींचा तूरा ऋति वलशाली ने ! जान सकता है कैंान माया महामाया की ? देखा द्वार चोर तव साभिमान मानी ने। दीख पड़े बीर की सु-विस्मय के साथ में भीम शूलपाणि, धूमकेतु-सम, सामने काका श्री विमीपण – विभीपण समर में !

"जाना अव" वोला यें। अरिन्दम विपाद से— "कैसे हुआ लक्ष्मण प्रविष्ट इस पुर में ? हा ! क्या तात, अवित तुम्हारा यह काम है ? जननी तुम्हारी निकपा है, और माई है रक्षेराज और कुम्मकर्ण शूली शम्भुसा ? आतृपुत्र वासव-विजेता सेघनाद है ! निज गृह-मार्ग तात, चार का दिखाते हा ? श्रीर राज-गृह में विठाते हा क्वपच का ? निन्दा किन्तु क्या करूँ तुम्हारी, गुरुजन हा तात, पितृ-तुल्य तुम । द्वार-पथ छोड़ देा, जाऊँ श्रीर लाऊँ श्रमी श्रस्त्र श्रस्त्रागार से; लक्ष्मण का शीव पहुँचाऊँ यमलाक में, लक्षा का कलक्क में निटाऊँ महा युद्ध में।"

उत्तर में वाला यां विमीषण कि—"धीमते, व्यर्थ यह साधना है ! मैं हूँ राववेन्द्र का दास; कैसे कार्य्य करूँ उनके विपत्त में, रत्ता करने का मैं तुम्हारे अनुरोध की ?" कातर हो सेघनाद फिर कहने लगा— "काका, मरने की श्राप इच्छा मुक्ते होती है चाते ये तुम्हारी त्राज सुन कर, लजा से ! राघव के दास तुम ? कैसे इस मुख से चात निकली है यह ? तात, कहा दास से। शङ्कर के भाल पर की है विधु-स्थापना विधि ने; क्या भूमि पर पड़ कर चन्द्रमा लोटता है धूलि में ? वताओं तुम मुमको, भूल गये कैसे इसका कि तुम कान हा ? जन्म है तुम्हारा किस श्रेष्ठ राजकुल में ? कौन वह नीच राम ? स्वच्छ सरोवर में

केलि करता है राजहंस पद्म-वन में, जाता वह है क्या कभी पङ्क-जल में प्रभा, दीवल-निकेतन में ? मृगपति केसरी, हे सुवीर-केसरि, वतात्रो, क्या शृगाल से -सम्मापण करता है मान कर मित्रता ? सेवक है श्रज्ञ श्रौर विज्ञतम तुम हो, इन चरणों में कुछ अविदित है नहीं। क्षुद्रमति मर्त्य यह लक्ष्मण है, श्रन्यथा करता प्रचारित क्या शस्त्र-हीन योद्धा के। ? च्या यही महारथि-प्रथा है हे महारथे ? ऐसा एक शिशु भी नहीं है इस लङ्का में -हॅंस न उठे जेा यह वात सुन ! छेाड़ देा मार्ग तुम तात, अभी लौट के मैं आता हूँ; देखूँगा कि आज किस दैव-वल से मुफे करता पराङ्मुख है लक्ष्मण समर में ! देव, दैत्य और नर-युद्धों में स्वनेत्रों से देखा शौर्य्य रचःश्रेष्ठ, तुमने है दास का ! दास क्या डरेगा देख ऐसे क्षद्र नर के। ? च्याया है प्रगल्मता से दाम्सिक निकुम्सला यद्यागार मध्य घुस; दास का निदेश दी, द्राड दूँ अभी मैं इस उद्धत अधम की। 🔧 चरण तुम्हारी जन्मभूमि पर रक्खे यें

n

वनचर ! विधाता, हा ! नन्दनविपिन में घूमें दुराचार दैत्य ? विकसित कञ्ज में कीट घुसे ? तात, अपमान यह कैसे मैं सह खूँ तुम्हारा आत्रपुत्र हो के ? तुम मी सहते हो रच्चावर, कैसे, कही, इसका ?"

मन्त्र-चल से ज्यें फणी नत शिर होता है, लजा-त्रशं म्रानमुख वोला विभीपण यें—— "दोषी में नहीं हूँ वत्स, व्यर्थ यह सर्ताना करते हो मेरी तुम ! हाय ! इस सोने की लङ्का के ड्वोया निज कर्म्म-फल-दोप से राजा ने स्त्रयं ही ! अध-देषी सदा देव हैं, श्रीर अध-पूर्ण हुई लङ्का अब पूर्णतः; इबती इसीसे है कराल काल-जल में, इबती है एक साथ पृथ्वी ज्यें प्रलय में ! में इसीसे रज्ञा-हेतु राधव-पदाश्रयी जाकर हुआ हूँ ! वत्स, सोचे तुन्हीं मन में, चहता है मरना क्या कोई पर-देष से ?"

कष्ट हुन्ना इन्द्रजित ! रात में जो व्योम में करता गमीर घोष रोष कर मेघ है, बोला बली—"धर्मी-पथगामी तुम नामी हो रच्चेाराजराजानुज, बोलो, इस दास से धर्मी वह कीन सा है, जिसके विचार से जाति-पाँति, भ्रातृ-भाव, सव का जलाञ्जली दी है तुम ने यें। आज ? कहता है शास्त्र ते।— पर-जन हैं। गुणो भी, निर्गुण स्वजन हैं।, निर्गु ए स्वजन तो भी शेष्ट हैं सदैव ही; पर हैं सदेव पर ! शिचा ऋहा ! तुम ने पाई कहाँ रत्तावर ? किन्तु मैं वृथा तुम्हें ह पितृच्य, देाप दूँ क्यों ? ऐसे सहवास से क्यों न तुम ऐसी महा वर्गरता सीखागे ? नोच-सङ्ग करने से नीचता ही आती है !" होकर सचेत यहाँ माया के प्रयत्न से, **घार हुहुङ्कार कर रामानुज शृर ने** टङ्कारित चाप किया और तीक्ष्ण वाणें। से विद्ध किया भैरिन्द्म इन्द्रजित वीर काे, वेधा था शरों से महेष्वास तारकारि ने

तारक के। जैसे ! रक्त-धारा वही वेग से,
मृधर-शरीर से ज्यें वारि-स्रोत वर्षा में।
भींग गये वस्त्र और मींग गई वसुधा !
होकर अधीर हाय ! प्राणान्तक पीड़ा से,
शह्ल, घएटा और उपहार-पात्र आदि जे।
यज्ञ-गृह में थे, लगा एक एक फेंकने
क्रोध से रथीन्द्र ! अभिमन्यु यथा युद्ध में
हेकर निरस्त्र सप्त रथियों के वल से,

फेंकता कभी था रथ-चक्र, कभी चृड़ा ही, छिन्न चर्म, भिन्न वर्म, मग्न श्रसि ही कभी, श्रा गया जा हाथ में ! परन्तु महामाया ने सन का हटाया दूर, फैला कर हाथ यां— सोते हुए वालक के ऊपर से जननी मच्छड़ हटाती है हिला के कर-कञ च्यों ! दौड़ा तब राविए संरोष, भीमनाद से गर्ज कर लक्ष्मण की घोर, यथा केसरी टूटता है सम्मुख प्रहारक का देख के ! माया की ऋपार माया ! चारों श्रोर वीर केा तत्त्रण दिखाई दिये—जैठे भीम भेंसे पै कालद्राडधारी यमराज, शूली, हाथ में शूर लिये; श्रौर शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म से शोभित चतुर्भु ज; सभीत देखा शूर ने देव-कुल-रथियों का दिन्य ज्यामयानां में ! दीर्घरवास ले के सविपाद खड़ा हो गया निष्कल कलाधर ज्यें राहु-ग्रास से, वली; किं वा केसरी ज्यें दृढ़ जाल में फँसा हुआ !

धन्वा छोड़ लक्ष्मण ने तीक्ष्णतर श्रसि ली, देख कर फलक-प्रकाश दृष्टि मुलसी! श्रन्धा हुश्रा हायरे! श्रिरिन्द्म महावली इन्द्रजित, तत्त्रण ही घार खद्गाधात से

गिर पड़ा पृथ्वी पर, भींग कर रक्त से । थर थर काँपी धरा, जलनिधि गरजा डथल-पुथल है। के; भैरव निनाद से पूर्ण हुन्त्रा विश्व ! स्वर्ग, मर्ल्ण, रसातल में श्रमरामर जोव हुए त्रातिङ्कत शङ्का से ! नैठा था सभा में जहाँ स्वर्ण-सिंहासन पै रचाराज, सहसा किरीट खस उसका गिर पड़ा पृथ्वी पर, चूड़ा यथा रथ की कट कर शत्रु-रथी-द्वारों गिरे भूमि पै। शङ्कर के। याद किया शङ्का मान चित्त में लङ्काराज रावण ने ! तत्वण प्रमीला का वामेतर नेत्र नाचा ! हो के श्रात्मविस्मृता सहसा सती ने पेांछ डाला भन्य भाल का सुन्दर सिन्दूर-विन्दु ! मन्दोदरी महिपी श्रच्छे-भले में ही श्रकस्मात हुई मूर्च्छिता ! सोते हुए मेादमयी नादियों में माँत्रों की रोने लगे वच्चे, आर्तनाद करते हुए, रोये व्रज-वत्स थें ज्येंा पीछे, जब थे गये करके ऋँधेरा, त्रज-चन्द्र मधुपुर को ! यों ऋत्याय-सङ्गर में गिर के महारथीं,

यों श्रन्याय-सङ्गर में गिर के महारथी, रत्त:कुल का भरोसा, इन्द्रजित श्रन्त में, वोला क्रूर वचनों से, रामानुज शूर से— भूपर पड़े हे। ? सुने।, शृङ्गनादी तुम की, शृङ्गनाद करके बुलाते हैं, उठो, अही ! देखा, हय हींसते हैं, गज हैं गरजते; सजती है चिएडका-सी राचस-अनीकिनी। शृञ्जय, देखा, पुर-द्वार पर वैरी है; निज कुल-मान रक्खा वीर, इस रण में!"

यें। बहु विलाप किया वीर विभोपण ने शाक-वश। लक्ष्मण संशाक मित्र-शाक से बेाले तव--"रचःकुल-चूड़ामणे, शान्त हेा, रोका शाक; लाभ क्या है व्यर्थ इस खेद से ? वीर-वध मैंने किया, विधि के विधान से; देाष क्या तुम्हारा भला ? त्रात्रो, चले लौट के दास बिना चिन्ताकुल चिन्तामिए हैं जहाँ। माङ्गलिक वाद्य सुना, वजते हैं स्वर्ग में।" दिव्य वांच-नाद सुना कान दे के वीर ने चित्तहारी, स्वप्न में ज्यें ! लौटे शीव दोनें ही, सिंहिनी के पीछे यथा मार सिंह-शिद्य का, जाता है किरात ऊर्छाइवास—वायु-वेग से— प्राण ले के, जिसमें न त्राके कहीं सहसा 🖟 त्राक्रमण भीमा करे, विवशा विषाद से, देख हतज़ीव शिशु ! किं वा द्रोगा-पुत्र ज्यें। सुप्त पश्च वालकों की-पाग्डव-शिविर में-

सार रजनो में, मनागित से, अधीर हा, हर्ष-भय-पूर्वक गया था इरुनेत्र में, भक्तऊर कीरवेश दुर्योधन था जहाँ! दोनों ही अटश्य चले, माया के प्रसाद से, वैदेही-विलासी वीर थे जहाँ शिविर में।

करके प्रणाम चरणें में, कर जाड़ के श्री सौमित्रि वाले—"इन पैरां के प्रसाद से देव, रघुवंश-श्रवतंस, हुस्रा विजयी दास यह ! मारा गया इन्द्रजित युद्ध में !" त्रादर से माथा चृम; त्रालिङ्गन करके, बाले नेत्र-नीर भर प्रभु येां त्रानुज से— "पाया घ्याज सीता का तुम्हारे भुज-वल से हे भुजवलेन्द्र ! तुम धन्य वीर-कुल में ! जननी सुमित्रा धन्य ! धन्य रघुकुल है ! तात, तव जन्मदाता धन्य दशरथ हैं ! धन्य में तवायज हूँ ! धन्य जन्मभूमि है, नगरी श्रयोध्या ! तव सुयश सदैव ही विश्व में रहेगा यह ! शक्ति-दाता देवों का पूजा वत्स, दुर्जल सदैव हैं स्ववल से मानव; सु-फल-दाता देव ही हैं विश्व में !"

यों कह, सुहद्वर विभीषण से, प्रेम से, नेलि प्रमु—"पाया तुम्हें मैं ने शुमयोग में

## सप्तम सर्ग

उदित दिनेश हुआ अव उदयादि पै,
सुप्त पद्म-पर्श पर आहा ! पद्मयोनि ने,
खेल कर पद्म-नेत्र, सुप्रसन्न भाव से
मानें। भूमि-ओर देखा ! पुष्पकुन्तला मही
मुक्ताहार पहने गले में, हँसी हुई से।
माङ्गलिक वाद्य मिन्द्रों में वजते हैं ज्यें।
उत्तव में, श्रेष्ट स्वरलहरी निकुकों में
उठने लगी त्यें। खिली निलनी सु-जल में,
तुल्य प्रेम वाली स्वर्ण सूर्य्यमुखी स्थल में।

देह अवगाहता है ज्यों निशि-शिशिर में कुसुम, प्रमीला सती सुरमित नीर से स्तान कर, माँग गुथवाने लगी युवती। सोही स्तिग्ध कवरी में मोतियों की पंक्ति यों— मेघावली मध्य इन्दुलेखा ज्यों शरद में। रलमय कङ्कण, मृणाल-मुज वाली ने करने की विभूषित मृणाल-मुज, पहना, वेदना दी श्राहा! दृद वन्ध-सम उसने! पीड़ा मृदु कएठ की दी स्वर्ण-कर्ण्डमाला ने फाँसी के समान ! सती विस्मय के माव से बासन्ती, वसन्त की-सी गन्ध वाली, आली से बोली—"क्यों पहन नहीं सकती हूँ सिख, मैं आमूषण ? और नगरी में सुनती हूँ क्यों रोदन-निनाद दूर हाहाकार शब्द हा ? वामेतर नेत्र वार वार नाचता है क्यों ? रोये उठते हैं प्राण ! आलि, नहीं जानती आज में पड़ूँ गी हाय ! कैं।न सी विपत्ति में ? यज्ञागार में हैं प्राणनाथ; तुम उनके पास जाओ, रोको उन्हें, युद्ध में न जावें वे शूरशिरोरत इस दुदिन में। स्वामी से कहना कि पैरों पड़ रोकती है किक्करी !"

मैं।न वीणा-त्राणी हुई, वाली तव वासन्ती—
"श्रवण लगा के सुना इन्दुमुखि, कमशः
वढ़ता है त्रार्तनाद! कैसे कहूँ, त्राज क्यों
रो रहे हैं पौरजन १ त्रात्रों, चलें शीघ ही
सन्दिर में, पूजा करती हैं जहाँ महिषी
सन्देदरी—त्राशुताष शङ्कर की मक्ति से।
त्राव्य, गज, रथ, रथी मत्त रण-मद से
चलते सघन राज-पथ में हैं; कैसे मैं
जाऊँगी मखालय में, सजते हैं जिसमें
कान्त तव सोमन्तिन, चिर रणविजयी

ओष्ट रण-सज्जा से ? तुरन्त चली दोनों ही जन्द्रचूड्-मन्द्रि में मन्देविरो महिपो पुत्र-रज्ञा-हेतु जहाँ चन्द्रचूड़ाराधना करती थीं व्यर्थ ! व्यय दोनों चलीं शीय हो ।

विरस वद्न आज कैलासाद्रि धाम में बैठे हैं गिरीश। सविपाद श्राह मर के, हैमवती-श्रोर देख वाले ईश उनसे-"सफल मनारथ तुम्हारा हुआ देवि, हैं; मारा गया इन्द्रजित चाद्धा काल-रण में। यज्ञागार-मध्य उसे कैाशल से माया के मारा वली लक्ष्मण ने ! मेरा महा भक्त है रत्तःकुलराज सति, दुःख देख उसका होता हूँ सदा मैं दुखी। शूल यह जा शुभे, देखती हो तुम इस हाथ में, हा ! इसके चारावात से भी घार होता पुत्रशाक है! रहती सदैव वह वेदना है, उसका मेट नहीं सकता है सर्गहर काल भी ! रावण कहेगा क्या सुपुत्र-नाश सुन के ? सहसा मरेगा यदि रहतेज दान से रत्ता मैं करूँ गा नहीं सर्वेशुमे, उसकी । तुष्ट किया इन्द्र के। तुम्हारे अनुरोध से, अनुमति दे। कि अब रावण के। तेाप दूँ।" बोली श्री भवानी तब—"चाहो सो करो प्रभोक्त बासव की वासना को पूर्ण करने की थी भिन्ना चरणों में, वह सिद्ध अब हो गई। दासी का सुमक्त रथी दाशरिथ है विभा, बात यह विज्ञनाथ, मन में बनी रहे! इन चरणाम्बुजों में दासी और क्या कहें?"

शूली हँसे, याद किया वीरभद्र शूर के। ।
प्रणत पदें। में हुआ भीममूर्ति सुरथी;
बोले हर—"वत्स, हतजीव हुआ रण में
इन्द्रजित आज । उसे जाके मखागार में
लक्ष्मण ने मार डाला, गौरी के प्रसाद से;
दूत डरते हैं कहने के। राज्ञसेन्द्र से
बात यह । जानते नहीं हैं वे विशेषतः
मारा किस कै।शल से लक्ष्मण ने है उसे ।
देव-मिन्न देव-माया कै।न इस विइव में
जान सकता है बत्स ? शीघ स्वर्णलङ्का में
जाओ महावाहो, तुम, रज्ञांदूत-रूप में;
कद्र-तेज-दान करो आज दशानन के। ।"

मीमवली वीरमद्र व्योम-पथ से चला; प्रग्त समीत हुए व्योमचर देख के चारों श्रोर; निष्प्रम दिनेश हुश्रा दीप्ति से, होता है सुधांशु ज्यों निरंशु उस रवि की श्रामा से । मयद्धरी त्रिशृल-श्राया पृथ्वी पै श्रा के पड़ी । करके गमीर नाद सिन्धु ने वन्दना की भीम-भव-दृत की । महारथी राक्तसपुरी में श्रवतीर्ण हुश्रा शीन्न ही; थर थर काँपी हेमलङ्का पद-भार से, काँपती है जैसे वृक्त-शाखा जब उस पै वैठता है पिक्तराज वैनतेय उड़के ।

हेकर प्रविष्ट मखागार में सुवीर ने देखा पड़ा पृथ्वी पर राविण महारथी! फूला हुच्या किंग्रुक-सा उत्पाटित च्याँधी से! च्याँसू मरे वीर के विलोक यें। कुमार के।। देख मर-दु:ख हुच्या च्यमर-हिया दुखी।

कनकासनस्य जहाँ रचःकुलराज था दृतवेशी वीर वीरयद्र वहाँ पहुँचा, भस्मादृत वृह्धि-सम तेजा हीन द्यधुना ।

श्राशीर्वाद देकर प्रणाम-मिष मन में रावण की, हाथ जाड़ सम्मुख खड़ा हुआ साश्रु नेत्र वीर वर । विस्मय से राजा ने पूछा—"कह दूत, तेरी वाणी क्यों विरत है कार्य्य निज साधने में ? राधव मनुष्य है, भृत्य उसका तू नहीं वार्तावह, फिर क्यों तेरा मुख म्लान है ? सरोज-रवि लङ्का का

देव-दैत्य-नर-त्रास सजता है युद्ध का ष्ट्याज, क्या श्रज्ञुभ वात गुक्तसे कहेगा तृ ? वज-तुल्य मीषण प्रहारण से रण में इत यदि राम हुआ, कह उस वात का, तुक्त के। पुरस्कृत करूँ मैं।" छद्मवेशी ने धीरे से कहा थें- "हाय! देव, इन पैरों में क्यों कर सुनाऊँ बुरी वात, क्षुद्र प्राणी मैं ? श्रमय प्रदान करो किङ्कर के पहले !" च्यवता से वाला वली—"तुमको क्या भय है दृत ? कह शीव तुभे देता हूँ अभय मैं; घटता शुभाशुभ है विधि के विधान से !" बेाला विरूपाच-चर रच्चेादूत-वेश में,---"( कैसे कहूँ ) रज्ञाराज, आज हत है।गया

जैसे घोर वन में कठार व्याध-वाण से विद्ध हुआ सिंह भीम नाट कर भूमि पै गिरता है, रावण सभा में गिरा वैसे ही! घेर लिया हाहाकार कर सब ओर से सचिव जनों ने उसे; केाई जन दौड़ के हिमजल लाया, लगा कोई हवा करने।

रचः कुल-गर्न रथी मेघनाद रगा में !"

वीरमद्र शूर ने सचेत किया शीव ही कृद्रतेजाद्वारा उसे, ज्यें वारुद समके

## सप्तम सर्ग

म्ब्रिक्सिक्स पाके, घठ वाला यली दूत से-"मारा फह दृत, आज किसने है रण में चिर-रग्-जेता उस इन्द्रजित योद्धा की ? शीघ कह ?" वेाला छदावेशी—"छदावेश से लक्ष्मण ने होकर प्रविष्ट मखागार में मारा उसी दुष्ट ने हैं न्यायहोन रण में बीर युवराज का; हा ! उत्पाटित श्रॉधी से फूला हुश्रा किंशुक-सा मैं ने उन्हें देखा है मन्दिर में। रक्तानाथ वीर श्रेष्ठ तुम हो, भूलो सुत-शोक श्राज वीरकर्मा करके। रात्तस-कुलाङ्गनाएँ पृथ्वी का सिगार्वेगी श्राँसुश्रों से। देव, तुम पुत्रघाती शत्रु के मार कर मीपण प्रहारों से समर में तुष्ट सहेष्वास, करो पौरजन-वृन्द का ।" सहसा अदृश्य हुआ देव-दूत; स्वर्ग का सौरम समा में सन श्रोर श्रहा ! छा गया ! देखी तब रावण ने विकट जटावली, भीपण-त्रिशूल-छाया ! दोनों हाथ जाेड़ के करके प्रणाम शैव वोला—"यह भृत्य क्या याद त्र्याया इतने दिनों के बाद हे प्रभा, भाग्यहीन ? मायामय माया यह श्रापकी कैसे सममूँ में मूढ़ ? किन्तु प्रभा, पहले

श्चापका निदेश पालूँ, पोछे मन में है जे। जिन पद-पद्मों में निवेदन करूँ गा मैं।"
तेजस्वी श्चपूर्व श्चाज रुद्रमहातेज से
रेापयुत रत्ताराज बाला—"इस पुर में
जितने धनुर्धर हैं सब चतुरङ्ग से
सिजत हों एक सङ्ग ! घार रण रङ्ग में
श्चाज यह ज्वाला-यह घार ज्वाला-मृल्यँगा,
भूल जा सक्रूँगा में !"

सभा में हुआ शोव ही दुन्दुभिनिनाद वार, शृङ्गवादि-वृन्द् ने प्रलय-समान शृङ्गनाद किया ! श्रोर ज्येां उस घननाद से है भूत-कुल सजता कैलासाद्रि-शृङ्ग पर, सज्जित हुत्रा यहाँ रच्न:कुल चारों त्रोर; वीर-पद सारों से कॉंप उठी हेम लङ्का ! निकले तुरन्त ही ऋभि-वर्ण स्यन्दन सुवर्ण-ध्वज वेग से; धूम्रवर्ण वारण, उछाल भीस ग्रुएडों का मुद्गर सदृश; अञ्च हेषाध्वनि करके; **त्र्याया चतुरङ्ग युत चामर गरज के** अमरों का त्रास; रथि-वृन्द युत—रण में **उत्र सा–उद्प्र; गज-**वृन्द्-मध्य साहसी वास्कल-घनों के बीच बजी घनारूढ़-सा !

अाया हुहुङ्कार श्रिसिलामा-श्रिप्रिश्व-सा— श्रव्यपति; वीर विडालाच् रणमत्त हो पैड़लां के सङ्ग मीम राचस महावली। केतुवह-वृन्द श्राया, केतु उड़े व्याम में मानों धूमकेतु! रण-वाद्य वजे वेग से।

देव-तेज से ज्यों जन्म ले के दैत्यद्तिनी चरडी देव-अस्त्रों से सजी थी, रणेहास से अहहास करके, सजी त्यें स्वर्णलङ्का में भैरवी-सी यातुसेना—जमचरडा युद्ध में। गज-वल वाहु-वल; अदव-गति गति है; स्वर्णरथ शीर्णचूड़ा; अञ्चल पताका है रतमय; भेरी, तूर्य्य, डङ्का आदि वाजों का वाद सिंहनाद! शर, शूल, शेल, शक्तियाँ, मुद्रर, परशु आदि अस्त्र तीक्ष्ण दन्त हैं! वेजोमय वम्मों की छटा ही नेत्र-विह्न है! थर थर काँपी धरा; आलोड़ित भय से कहोलित सिन्धु हुआ घोर नाद करके; अचल विचल हुए गर्जन से मीमा के; गरजी सरोप मानें चरडी फिर जन्म ले!

भानु-कुल-मानु शूर चौंक के शिविर में सुहृद विभीषण से वाले—"सखे, देखा ता, काँपती है वार वार लङ्का, महि-कम्प-सा देव-देत्य-नर-त्रास मेघनाद योद्धा के। लक्ष्मण ने ! मेरा कुल, मान, प्राण रण में रक्खा रघु-वन्धु, तुम; रघु-वधू अब भी राचस के छल से हैं रुद्ध कारागार में ! क्रीत किया तुमने मुक्ते हैं प्रेम-पण से, बाँधा रघु-वंश के। कृतज्ञता के पाश में दाचिणात्य वीरो, आज दिच्णता करके !"

मौन रघुनाथ हुए सजल नयन से। मेघ-सम वाणी से सुक्रण्ठ तव वाला यें-"युद्ध में महरंगा मैं कि रावण केा माहरंगा, इन चरणों में आज मेरा यही प्रण है ! भागता हूँ देव, मैं तुम्हारे ही प्रसाद से राज-सुख-भाग; धन-मान-दाता तुम हा; सहज कृतज्ञता के पाश से सदैव ही बद्ध है श्रधीन यह इन पद-पद्मों में। ष्यौर क्या कहूँ मैं देव, मेरे सङ्गि-दल में ऐसा एक वीर नहीं जेा तुम्हारे कार्य्य के साधने में मृत्यु से भी डरता हा मन में ! सज्जित हे। लङ्कापति, प्रस्तुत हैं हम भी; निर्भय हृद्य होके जूभोंगे समर में।" गरजे सरोष सव सैन्याध्यत्त मिल के, गरजी विकट सेना—'जै जै राम'—रव से !

मुन वह भीमनाद राज्ञस-श्रनीकिनी गरजी सरोप, वीर-मद से मरी हुई; नाद करती है यथा दुगां दैत्यदलिनी दैत्यें का निनाद सुन ! गूँजी हेमनगरी ! कमलासनस्थिता थी देवी जहाँ कमला · रचःकुल-राजलक्मी, नाद वहाँ पहुँचा; चौंक उठी शीव सती, देखने लगी तथा नीलकमलाची, यातुधान-दल रोप से श्रन्ध-सम सजता है; उड़ते हैं व्याम में रत्तःकेतु-जीव-कुल-हेतु कुलत्तरण से ! चजते हैं रक्तावाद्य घोर नाद करके। देख-सुन, पूर्ण शरदिन्दुमुखी इन्द्रिरा शुन्य-पथ धार चली वैजयन्त धाम के।। वजते विचित्र-वाद्य त्रिदिव सभा में हैं, नाचती हैं श्रप्सराएँ; गाते हैं सु-तानेंा से किन्नर; सु-देव और देवियों के दल में कनकासनस्थित हैं देवराज, उसकी ं चाँई' श्रोर वैठी है सुचारुहासिनी शची; चहता श्रनन्त गन्य वायु है वसन्त का सुस्वन से; चारों श्रोर पारिजात-पुष्पें की सुगुणी गन्धर्न वर्षा करते हैं हर्ष से। पहुँची उपेन्द्रप्रिया इन्द्रसमातल में।

करके प्रणाम इन्द्र बोला—"पद-धूलि दे। जननि, तुम्हारी कृपा-दृष्टि के प्रसाद से निर्भय हुन्ना है दास, मारा गया युद्ध में मेघनाद योद्धा त्राज ! स्वर्ग-सुख-भाग मैं भागूँगा निरापद हो अब से। ऋपामयी, जिस पै तुम्हारी कृपा-दृष्टि हे। जगत में फिर क्या श्रमाव उसे ?" उत्तर में हँस के रत्नाकर रत्नोत्तमा बोली रमा सुन्दरी— "शत्रु तव दैत्यरिपा, भूपर पतित है; किन्तु अध रचाराज रचादल-वल से सजता है, व्याकुल है राजा पुत्र-वध का वदला चुकाने का ! सजे हैं सङ्ग उसके खन लन रन्नावीर । कहने की मैं यही त्राई हूँ तुम्हारे पास । रामानुज शूर ने साधा है तुम्हारा कार्य्य; रत्ता करे। उसकी श्रव तुम श्रादितेय। उपकारी जन का प्राख-पण से भी त्राण करना उचित है सङ्घट से, सज्जेनों को ! अधिक कहूँ क्या मैं ? रचः कुल-विक्रम तुम्हें हे शक ज्ञात है ! सोचा शचीकान्त, कैसे राघव का रक्खागे।" **उत्तर में वोला इन्द्र—"उत्तर में स्वर्ग के** 

देखा जगदम्ब, तुम अम्बर प्रदेश में

सज्जित श्रमर-दल । निकलेगा युद्ध केा रचःकुलनाथ यदि तो मैं सङ्ग उसके जाकर कहाँगा रण-रङ्ग हे दयामयी ! रावण-श्ररावणि-से माँ, मैं डरता नहीं!"

देखी वासवीय चम्नू चोंक कर पद्मा ने एत्तर में स्वर्ग के। जहाँ लें। दृष्टि जाती है, देखा सुन्द्रों ने निज देवदृष्टि डाल के—गज, रथ, श्रव्य, सादो, सुरथी, निपादो हैं कालजयी; उन्मद पदाति रणविजयी। किन्नर, गन्धर्व, देव कालानल-कान्ति हैं; स्यन्द्रन-शिखिष्वज-में तारकारि स्कन्द हैं सेनानी; विचित्र रथ में हे तथा सुरथी चित्ररथ। जलती है ज्याम में द्वाग्नि-सी; धूम-राशि-सी है गजराज-राजि उसकी; श्रीर है शिखा-सी शूल-दीप्ति दृग-धर्पिणी! चश्वला अचश्वला-सी सोहती पताका है, भारकर-परिध से भी तेजामय तेज में! मक भक्त चर्म, वर्म भलमल होते हैं!

पूछा कमला ने—"हे सुरेन्द्र, कहाँ आज हैं अग्नि, वरुणादि दिकपाल ? शून्य उनसे क्यों है यह स्वर्ग-सेना ?" वाला तब वृत्रहा— "निज निज राज्य-रचा करने का उनके। मैं ने है निदेश दिया; कीन जानें जननी, क्या हो त्राज देव त्रीर रात्तसों के रण में ? दोनें कुल दुर्जय हैं! सम्भव है, त्रवनी द्वच जावे, द्ववती है ज्यें वह प्रलय में; सम्भव है, सारी सृष्टि जाय रसातल कें।!"

दे श्राशीप केशव की कामना सुकेशिनी वासव की, लोकमाता लौट श्राई लङ्का में, ठौठ के सुवर्णमय मेघें पर शोब ही; हो कर प्रविष्ट निज मन्दिर में खेद से, कमलासनस्था हुई; रच्न:कुल-दु:ख से विरस वदन ता भी रूप-रिम-जाल से करके प्रदीप्त-सी दिशाएँ दसों देवी श्री! सजता है रचाराज शूर रगा-मत्त हो;

हेमकूट-हेमशृङ्ग-तुल्योज्वल तेज से शोभित रथीन्द्र-दृन्द चारों छोर है छहा ! वजते छदूर रण-वाद्य हैं; गगन में उड़ते हैं रच:केतु, छौर हुहुङ्कार से राच्य गरजते हैं, छगिएत संख्या में। ऐसे ही समय में सभा में राजमहिषी मन्दोदरी प्राप्त हुई, पारावतो देख के नीड़ शिशु-शून्य यथा! हाय! पीछे सिख याँ दौड़ती हैं। राज-चरणें में पड़ी महिषी।

यल से सती का डठा, राचसेन्द्र वाला यां खेद युक्त—"रच्न:कुलेन्द्राणि, हुआ वाम है ष्ट्राज हम दोनों पर दैव ! किन्तु फिर भी जीवित हूँ अब भी जो मैं सो बस, उसका वदला चुकाने के लिए ही ! शून्य गृह में लौट जाओ देवि, तुम; मैं अनीक-यात्री हूँ, रोकती हो सुमको क्यों ? रोने के लिए हमें गृहिंग, पड़ा है चिरकाल ! हम दोनें। ही **छे**।ड़ के श्रसार इस राज्य-सुख-भे।ग केा, वैठ के अकेले में करेंगे याद उसकी रात-दिन। लौट जात्रो, जाऊँ मैं समर में, क्रोधानल क्यों यह बुमाऊँ अश्रु-जल से ? भु पर पड़ा है आज भूपण अरएय का शाल; हुन्त्रा तुङ्गतम शृङ्ग चूर्ण शैल का; च्याम-रत्न-चन्द्र चिर राहु-प्रस्त हे। गया !" पकड़ सती का सखी-वृन्द अवरोध में ले गया। सरोष तव वाहर निकल के गर्ज कर, राचसों से वाला राचसेन्द्र यों-

गज कर, राज्ञसा स वाला राज्ञसन्द्र "जिसके पराक्रम से राज्ञस-म्यनीकिनी देव-दैत्य और नर-युद्ध में थी विजयी; जिसके कराल शर-जाल से समर में कातर सुरेन्द्र युत शूर सुर थे सदा; श्रवल रसावल में नाग, नर मत्र्य में; सारा गया त्रीर वह ! चार सम घुसके लक्ष्मण ने मारा उसे, जव कि घ्यकेले में पुत्र था निरस्त्र ! मनोदुःख से प्रवास में मरता प्रवासी जन जैसे है, न देख के कोई स्नेह-पात्र, निज माता, पिता, दियता, भ्राता, वन्धु-वान्धव; मरा है स्वर्ण लङ्का में स्वर्णलङ्का-अलङ्कार हाय ! आज वैसे ही ! मैं ने वहु काल से है पाला तुम्हें पुत्र ज्यें; पूछो, इस विश्व में है ख्याति किस वंश की रत्तावंश-ख्याति-सम ? किन्तु मैं ने व्यर्थ ही देव-नर-दैत्यें का हरा के धरा-धास में कीर्ति-वृत्त रोपण् किया है; हाय ! मुक्तसे इतने दिनों में अब वाम हुआ सर्वथा निर्देय विधाता; सुना, तव ता त्रकाल में सूख गया मेरा आतवाल जल से भरा! किन्तु में विलाप नहीं करता, विलाप से लाम ही क्या ? पा सकूँगा क्या मैं ऋव उसके। ? प्रश्रु-वारि-धारा से कृतान्त का कड़ा हिया पिघला कभी है हाय ! जाकर समर में सार्खेंगा अधर्मी मूढ़ लक्ष्मण के। अब मैं, घष्यसमरी है जा, प्रतिज्ञा यही मेरी है;

निष्फल हुआ जा प्रण, फिर न फिरूँगा मैं, रक्खूँगा चरण इस जन्म में न लड्ढा में! देव-देत्य-नर-त्रास वीर वरी, तुम हे। विद्यवज्यी; आओ, चला, याद करके उसे; मारा गया मेघनाद, सुन इस वात का, कान जीना चाहता है आज रहावंश में? रह्मावंश-गर्व वली योद्धा मेघनाद था!"

मैान महेष्वास हुआ, आह भर खेद से; मेघ-घटा-धाय-सम, चास और राप से, गरजी निशाचरों की सेना वहाँ पृथ्वी की आर्द्र कर, नेत्र-वारि-धारा-वृष्टि करके।

सुत वह मीमनाद राघव-अनीकिनी
गरजी गमीर नाद करके। त्रिदिव में
गरजा त्रिदिवनाथ घीर नाद करके।
कुद्ध हुए सीतानाथ, श्री सौमित्रि केसरी,
सुमट सुकरठ, वीर अङ्गद तथा हनू,
रेचायम नील, नल आदि सैन्याध्यच्चां ने
मीम गर्जना की 'जय राम' नाद करके!
मेवां ने सुनाया मन्द्र ढॅंक कर व्योम का;
चौंधा कर विश्व का विशाल वज्र गरजा;
चरिडका की हास्य-राशि तुल्य हँसी चञ्चला,
देवी ने किया था जब हास्य वध करके

दैत्य दुर्मदों का, घार-रग्य-मद-मत्त हो ! आप तमोनाशी भानु डूवा तमोराशि में; वैद्यानर-इवास रूपी वायु वहा वेग से चारों ओर घोर; जली दावानल वन में; पही-पुर-यास किया प्रावन ने सहसा नाद कर; काँपी घरा डग मग भाव से, अट्ट गिरे, वृत्त गिरे, जीव मरे कितने चिह्ना कर, रोते हुए, मानों सृष्टि-लय में !

घोर भयभीता भूमि रोकर चली छहे।! विश्रुत बैद्धराठधास । हेमासन पै जहाँ विष्णु थे विराजमान; पूत पद-पद्मों में करके प्रणाम की सती ने प्रसु-प्रार्थना---"रख वहु रूप द्यासिन्धा, इस दासी का वार वार तुमने उवारा है विपत्ति से; पृष्ठ पर मुभको विठाया कूम्मी रूप में; नैठी हूँ गदाधर, मैं दशन-शिखर पै, ( जैसे है शशाङ्क में कलङ्क-रेखा राजती ) जब थी वराह-मूर्ति रक्खी प्रभा, तुमने। रख नरसिंह रूप कनककशिपु के। मार कर तुमने जुड़ाया था ऋधीना का खर्न वलि-गर्न किया, खर्नाकार छल से, वामन ! तुम्हारी द्या-दृष्टि के प्रसाद से

रिज्ता रही हूँ रमानाथ, कहूँ स्रोर क्या ? सर्वदा पदाश्रिता है दासी; पद-पद्मों में श्राई है इसीसे इस सङ्घर की वेला में।" पूछा हँस माधव ने सुमधुर वाणी से-"कातर क्यें। ञ्राज जनन्माता, तुम बसुधे, हो रही हो ? कप्ट तुम्हें वत्से, कीन देता है ?" रोकर धरा ने कहा—"जानते हा क्या नहीं तुम ऋखिलज्ञ १ देखा, लङ्का-ऋोर हे प्रभा ! युद्ध-मत्त रत्ते।राजः युद्ध-मत्त राम हैं; युद्ध-मत्त देवराज ! तीन मत्त गज ये पीड़ा दे रहे हैं प्रसा, श्राज इस दासी का ! रथपति, देवाकृति श्री सांभित्रि शुर ने मारा मेघनाद के। है नाथ, त्राज रण में; शोकाकुल होके किया रावण ने प्रण है लक्ष्मण सुलच्चण का सारने का रण में;

कैसे में सहूँगी, कहा पीताम्बर, मुफ से १" लङ्कापुर छोर हँस देखा रमानाथ ने। निकल रहा है राचसों का दल रोष से अन्ध चतुस्कन्ध रूपी, छगिएत संख्या में;

शक ने किया है प्रण रत्तण का उनके; शीव्र समारम्भ हरे, काल-रण लङ्का में

देव-नर-राचस करेंगे। यह यातना

जग के। केंपाता हुआ चलता प्रताप है त्रागे, कर्णसेदी शब्द चलता है पीछे से; उसके अनन्तर पराग घन घन-सा चलता है दृष्टि-पथ रोक कर सब का; कॉपती है हेमलङ्का ! देखा वहिर्भाग में माधव ने राघव का सैन्यद्ल, सिन्धु सें यानें। महा ऊर्ग्मिङ्ल चिप्न नैरी बायु से ! देखा कमलाच ने कि देव-दल येग से दौड़ता है लङ्का खोर, दूर यथा देख के पचिराज गरुड़ सुजङ्ग-निज सक्य-को मीषण हुँकार कर टूटता है सहसा ! विज्ञ पूर्ण होता है गभीरतम घाप से ! भागते हैं येगिजन येगि-याग छोड़ के; गोदों में उठाये हुए शिशुत्रों की माताएँ रोती हैं भयाञ्जल हो; जीव-गण मूढ़ सा भागता है चारों छोर ! च्या भर सोच के, योगिजन-मानस-मराल बेाले पृथ्वी से— "विषम विपत्ति सति, देखता हूँ तुभको ! रचाराज रावण का ज्ञाज विरूपाच ने रुद्र-तेज-दान कर तेजस्वी वनाया है। दृष्टि नहीं त्राता मुक्ते काई यत वसुधे ! जात्रो, उनके ही पास।" रो के पद पद्मों में वोली धरा—"हाय! प्रभा, शूली सर्वनाशी हैं, साधन निधन का ही करते सदैव हैं! सतत तमागुण से पूर्ण त्रिपुरारि हैं। उगल विपान सन जीवों का जलाने की इच्छा रखता है शौरि, काल सर्प सर्वदा! तुम हो दया के सिन्धु विश्वम्मर, विश्व का रक्खोगे न भार तुम ते। हा! कैं।न रक्खेगा? दासी की वचाओ, यही प्रार्थना है दासी की श्रीधर, तुम्हारे इन अहरण पदान्जों में।"

हँस फिर वेलि प्रमु—''जाओ निज धाम के। वसुघे, तुम्हारा कार्य्य साधन ककॅंगा मैं देव-कुल-त्रीय्ये आज संवरण करके। कर न सकेगा त्राण लक्ष्मण का दृत्रहा; दु:खी हैं जमेश आज रात्तस के दु:ख से।"

श्रानित्त हा के गई पृथ्वी निज धाम का ।
प्रभु ने कहा यों तब सुगति गरुड़ से—
"डड़के सुपर्ण, तुम शोव नभादेश में—
कर तो हरण तेज रण गत देवें का,
हरता तमारि रिव जैसे सिन्धु-वारि है;
श्रथवा हरा था स्वयं तुमने श्रमृत ज्यें।
गैनतेय, सिद्ध करो काय्ये मेरी श्राज्ञा से।"
फैला कर दीर्व देनों पन उड़ा व्योम में

पित्तराज; शीव्र महा छाया पड़ी पृथ्वी पै, छाकर नदी, नद, ऋराय, शैल सैकड़ों । उत्तेजित ऋग्नि लगने से यथा गेह में ज्वालाएँ निकलती हैं सत्वर गवाचें। से, निकली निशाचरें। की सेना चार द्वारें। से, नाद कर रोष युक्त; चारों स्रोर गरजी राघवेन्द्र-सेना; देव-वृन्द आया युद्ध में। गजवर ऐरावत आया रगा-मत्त हो; पीठ पर शोभित सुरेन्द्र वज्रधारी है, दीतिमान मेरु-शृङ्ग मानें मानु-कर से; किं वा मध्य वासर में सोहता है सूर्य्य ज्येां; त्राये स्कन्द तारकारि वर्हिध्वज-रथ में सेनापति; त्राया सुविचित्र रथ में रथी चित्ररथः, किन्नर, गन्धर्व, यत्त त्राये त्यां विविध विमानेां पर । वाजे वजे स्वर्ग के; सातङ्का सु-लङ्का हुई नाद सुन उनका; काँपा चौंक सारा देश अमर-निनाद से ! करके प्रणाम सुर-नायक से राम यें बाेले तब---"देव-कुल-दास यह दास है देवपते, कितना किया था पूर्व जन्म में पुर्य मैं ने, सो क्या कहूँ ? त्र्याज तब तो मिला त्राश्रय तुम्हारे चरणें। का इस कप्ट में;

तय तो पवित्र किया देव-पद-स्पर्श से
तिदिव-निवासियों ने ज्ञाज धरातल के। !"
 उत्तर में रावव से वेाला स्वरीश्वर यों—
 "रघुकुल-रल, तुम देव-कुल-प्रिय हे। !
 चैठ रिथ, देव-रथ-मध्य, भुज-वल से;
 मारो दुराचारी दुष्ट राच्चस के। रण में।
 मरता है रचे।राज ज्ञाप निज पाप से;
 कर सकता है राम, रच्चा कै।न उसकी ?
 पाया था ज्ञम्त यथा में ने मथ सिन्धु के।,
 छिन्नभिन्न लङ्का कर, मार यातुधान के।,
 साधी मैथिली के। ज्ञाज देव-कुल वैसे ही
 जर्भण करेगा तुम्हें! ज्ञतल सिलल में
 कव लें। रहेगी श्री ज्ञधेरा कर विश्व में ?"

होने लगा घार रख रच्चा-नर-देवों में।
अम्बुराशि-जैसा कम्बुराशि-रव हो उठा
चारें। अरे; धन्या निज टङ्कारित करके
रुद्ध किया कर्ण-पथ धन्वी धीर वीरें। ने!
भेद कर चर्म-वर्म-देह उड़े व्योम में
कुलिश-स्फुलिङ्ग-शर, धारा वही रक्त की!
राच्तस, मनुष्य रथी योद्धा गिरे चेत्र में;
कुअरें। के पुक्ष गिरे—पत्र ज्यें। निकुओं में,
प्रवल प्रमक्षन से; वाजि गिरे गर्ज के;

पूर्ण रणभूमि हुई भैरवनिनाद से। टूटा चतुरङ्ग दल ले के देव-दल पै चामर-अमरत्रास । चित्ररथ सुरथी सौरतेज रथ में प्रविष्ट हुत्रा रग में, वारणारि सिंह यथा वारण के। देख के। ष्या के ललकारा भीम रव से सुकराठ के। रथिप उद्म ने, विवूर्ण हुए रथ के चक्र सौ सौ सोतों के समान शब्द करके। वेग से वढ़ाया गज-यूथ यूथनाथ ज्यें। कालवली वास्कल ने, देख कर दूर से अङ्गद काः; रुष्ट युवराज हुआ देख के, सृग-दल देख शिशु सिंह यथा होता है ! तीक्ण श्रसिधारी श्रसिलोमा ने प्रकाप से, सङ्ग लिये वाजि-राजि, आगे वढ़ शीव ही घेर लिया वीर्र्णस सुप्रभ-शरभ का । वीर विडालाच ( विरूपाच सर्वनाशी व्यों ) लड़ने सरीष लगा आ के हनूमान से। श्राये रण्मव्य, नैठ दिन्य रथ में, रथी रामचन्द्र; त्राहा ! यथा देवपति दूसरे वजधारी ! विस्मय से तारकारि स्कन्द ने शूर श्रेष्ठ लक्ष्मण में निज प्रतिमूर्ति-सी देखी मर्त्यलोक मध्य ! उड़ घन माव से

चारों श्रोर धूल छाई; डगमग मान से ढेाली हेमलङ्का; क्षुच्ध हेा के सिन्धु गरजा ! श्रद्भुत श्रपृर्व च्यूह वाँधा वलाराति ने ।

पुष्पक में नैठा हुआ रक्ताराज निकला; घूमें रथ-चक्र घार घर्षर निनाद से, उगल कृशानु-कर्ण; हींसे हय हर्ष से। चौंधा कर आगे चली रत्त-सम्भवा विमा, ऊषा चलती है यथा आगे उष्ण्रित्म के, जब उद्याद्रि पर एकचक्रस्थ में होता है उदित वह! देख रक्ताराज के। रक्तागण गरजा गभीर धीर नाद से।

वोला सारथी से रथी—"केवल मनुष्य ही जूमते नहीं हैं आज; देखा सूत, ध्यान से, धूम-पुक्त में ज्यों अग्निराशि, रघु-सैन्य में देव-सेना सेहिती है। आया इन्द्र लङ्का में, सुन कर आज हत इन्द्रजित योद्धा को!" याद कर पुत्र का निशाचरेन्द्र रोप से करके गमीर नाद वोला—"सूत, शीघ ही रथ की वढ़ाओं, जहाँ वजी वलाराति है।" दौड़ा रथ तत्क्रण मनारथ की गति से। मागी रघु-सेना, वन-जीव यथा देख के मदकल नाग मागते हैं ऊर्ध्व इवास से!

किं वा जब वज्रानलपूर्ण घार नाद से भीमाकृति मेघ उड़ता है वायु-पथ में, देख तब जैसे उसे भागते हैं भय से भीत पशु-पत्ती सब छोर ! द्वाग भर में धनुष चढ़ाके व्यृह सेद डाला वीर ने; तोड़ता है जैसे अनायास वाँध वाॡ का, **भ्रावन-प्रवाह, महा घार घनाघात से** ! किं वा गोष्ट-वेष्टन निशा में यथा केसरी ! प्रत्य चा चढ़ाके रापयुक्त वली स्कन्द ने रोका उस स्यन्दन का मार्ग। हाथ जाड़ के, उनके। प्रणाम कर लङ्के ज्वर वाला येां---"शङ्करी कें।, शङ्कर कें। देव, सदा मक्ति से पूजता है किङ्कर ! निहारता हूँ फिर क्येंा **नैरि-वृन्द-सङ्ग तुम्हें ञ्राज इस लङ्का में** ? करते रथीन्द्र, क्यों हो मनुजाधम राम की तुम ऋनुकूलता येां ? न्यायहीन युद्ध में मेरे श्रेष्ठ नन्दन का लक्ष्मण ने मारा है; मारूँगा अभी मैं उस मूढ़ छली योद्धा की; छे। इ दे। कुमार, मेरा मार्ग, कहूँ श्रौर क्या **?**" वेाले उमानन्दन—"सुरेश के निदेश से लक्ष्मण का रच्या करूँगा यहाँ त्राज मैं।

सुमको हरात्रो महावाहा, वाहुवल से,

ज्ञन्यथा मनेारथ न सिद्ध कर पाञ्चोने !" तेजस्वी अपूर्व महा रुद्रतेज से वर्ला रावण ने अग्नि-सम छोड़े अस्त्र रोप से, श्रौर किया कातर शरों से शक्तिधर के। ! वोली विजया से तव श्रभया श्रधीर हो--देख सिख, लङ्का छोर तीक्ष्णतर वाणां से विद्ध करता है करूर राचस कुमार का ! हरता है देव-तेज पित्तराज नभ में; जा तू सिख, शीव वहाँ, चश्चला की गति से, युद्ध से विरत कर सत्वर कुमार के। छाती फटती है हाय ! देख कर वत्स के काेमल शरीर में से रक्त-धारा वहती। देव सदानन्द भक्तवत्सल हैं; भक्त का प्यार करते हैं पुत्र से भी सविशेष वे; है दुर्वार रावण इसीसे कालरण में !" सौरकर रूपिणी सुनीलाम्वर-मार्ग से दौड़ गई दृती शीघ । आके रणचेत्र में कहने लगी येां कर्णमूल में कुमार के-"रोका युद्ध शक्तिधर, शक्ति के निदेश से; लङ्के स्वर श्राज महारुद्रतेजःपूर्ण है !" हेँसके फिराया रथ तारकारि स्कन्द ने। कटक श्रमंख्य काट, सिंहनाद करके

दौड़ा शीघ रहोाराज—बर्द्धित छशानु-सा— ऐरावत-पृष्ठ पर वजी जहाँ इन्द्र था । घर लिया रावण कें। चारों छोर दौड़ कें किन्नर, गन्धर्व तथा वानरों ने वेग से; घोर हुहुङ्कार कर शूर ने निमेष में सब कें। निरस्त किया, जैसे वनराजि कें। मस्म करता है विह्न । लजा कें। जलाञ्जली देकर सुभट-चन्द भागा ! इन्द्र कुद्ध है। छाया, देख पार्थ कें। ज्यों कर्ग कुरुह्नेत्र में।

करके हुङ्कार भीम तामर तुरन्त ही ऐरावत-भाल पर मारा राचसेन्द्र ने । श्रद्धं पथ में ही उसे काट दिया शक ने। वाला कवुँरेन्द्र गर्न पूर्वक सुरेन्द्र से-"कॉपते सदा थे निज वैजयन्त धाम में शूर शचीकान्त, तुम नाम से ही जिसके; मारा गया श्राज वह राविए तुम्हारे ही कै।शल से छलमय युद्ध में इसी से क्या श्राये हे। श्रलज्ज, तुम हेमलङ्कापुर में ? श्रमर श्रवध्य तुम, श्रन्यथा निमेष में द्मन तुम्हारा यहाँ शमन-समान मैं करता ! परन्तु तो भी मेरा यह प्रण है-तुम न बचा सकाेगे लक्ष्मण काे मुक्त से ।"

## सप्तम सर्ग

सोम गदा ले के रथी कृद पड़ा रथ से, डगमग डोली थरा पद-युग-भार से, कोपगत खड़ा हुआ मन मन पाइने में!

करके हुँकार वज्र लेने लगा वज्री जो, हर लिया देव-तेज वैसे ही गरुड़ ने; कुलिश उठा न सका हाय ! स्वयं कुलशी ! रावण ने भीम गदा मारी गज-माल में, मारता प्रभक्तन है जैसे गिरि-शिर में,— अश्रमेदी वृत्त के। उखाड़ कर ऑधी से ! होंकर निरस्त गज घोर घनाघात से गिर पड़ा दोनों घुटनें। के वल शीव्र ही। हँस कर राज्सेन्द्र वैठा निज रथ में। लाया तब दिन्य रथ मातलि मुहूर्त में; वासव ने छोड़ दिया मार्ग श्रमिमान से। दिन्य रथारुड़ तब दाशरिथ सामने श्राये, सिंहनाद कर, धन्वा लिये हाथ में।

बोला बोर रावण निहार कर उनकी—
"चाहता नहीं मैं आज सीतानाथ, तुमकी; एक दिन और तुम इस भवधाम में जीते रहे। निर्भय निरापद हो! है कहाँ अनुज तुम्हारा वह नीच छन्न समरी? मारुँगा उसे मैं, तुम अपने शिविर में लौट रघुश्रेष्ठ, जास्रो !" दीर्घ धन्वी रोष से गरजा विलोक दूर शूर रामानुज की, सिंह वृषपाल के। ज्यें, शूरशिरोरत वे राचसों के। सारते हैं, वैठ कसी रथ में स्रौर कसी पैदल, स्रपूर्व वीर्थ्य-बल से।

पुष्पक सवेग चला घर्घर सु-घोप से, श्रिप्त-चक्र-तुल्य रथ-चक्र लगे छोड़ने श्रिप्त-राशि; धूमकेतु-तुल्य रथ-केतु की शोभा हुई ! देख कर दूर ज्यों कपोत का, फैला कर पह्च स्येन दौड़ता है शून्य में, दौड़ा राचसेन्द्र त्यों ही देख रण-भूमि में पुत्रघाती लक्ष्मण का; दौड़े सन श्रोर से देव-नर गर्ज कर, शूर के वचाने का। दौड़े तथा रचागण देख रचाराज का।

करके पराजित विपत्ती विडालात्त की दौड़ा वीर आजनेय, घार प्रभजन-सा गर्ज कर; देख कर काल-सम शूर की चिल्ला कर भाग उठी राज्ञस-अनीकिनी, जैसे तूल-राशि उड़ती है वायु-वेग से ! क्रोध कर रावण ने तीक्ष्ण तीक्ष्ण वाणों से विद्व कर शीव किया विचलित वीर की । नमारुति अधीर हुआ, जैसे भूमि-कम्प में होता है महीद्र ! घार सङ्कट में शूर ने ध्यान किया अपने पिता के पद युग्म का; निज बल दान किया नन्दन के। वायु ने, देता है स्वतेज जैसे सूर्य्य सुधानिधि के। । तेजस्वी परन्तु महारुद्र तेज से रथी रावण ने तत्क्ण निवारित किया उसे; छोड़ रण-रङ्ग हनूमान भगा हार के।

किष्किन्ध्या-कलत्र आया, विप्रह में मार के उद्धत उदम को । सहास्य उसे देख के वाला दशकगठ—"किस कु-च्रण में छोड़ के राज-सुख-मोग ऋरे वर्नर, तू श्राया है दूर इस कर्वुरपुरी में ? वह तारा जा तारा-तुल्य दोप्तिसारा, तेरी भ्रानृदारा है, छोड़ उसे तू क्यों यहाँ त्राया रथि-वृन्द में ? जा रे, तुभे होड़ दिया, भाग जा स्वदेश का, विधवा वनाने चला मृढ़, फिर क्यों उसे ? कोई श्रोर देवर है दुर्नात, क्या उसका ?" उत्तर सुकराठ ने दिया यों भीमनाद से— "तुभ-सा श्रधर्मां काेन है इस जगत में रत्ताराज ? दुष्ट, पर-दार-लाम करके हूवा है सवंश तू ! कलङ्क निज कुल का है तू नीच! मेरे हाथ से ही मृत्यु तेरी है।

सार तुमे, मित्र-वधू त्राज में उवासँगा।" कह यें। बली ने गिरि-शृङ्ग फेंका गर्ज के, करके ऋँधेरा-सा अनम्बर प्रदेश में शिखिर सवेग चला; तीक्ष्ण शर छोड़ के काटा उसे रावण ने खएड खएड करके: फिर निज दीर्घ चाप टङ्कारित करके घेार हुहुङ्कार कर तीक्ष्णतर वा गों से छेद डाला रावण ने रण में सुकएठ के।! पीठ दे सुमति भागा त्र्याते घनाघात से ! सागी रघु-सेना सन श्रोर सयभीत हो, ( कल जल-राशि यथा टूटने से वाँध के; ) देव-दल तेजाहीन होके ऋहा ! अधुना नर-दल-सङ्ग भगा, जैसे वायु-वेग से धूम-सङ्ग श्रमि-करण श्राप उड़ जाते हैं ! देवाकृति लक्ष्मण के। रावण ने सामने देखा ! वीर मद से है दुर्मद समर में रत्तेाराज, गरजा रथीन्द्र हुहुङ्कार से; गरजे सौमित्रि शूर निर्भय हृदय से, मत्त करि जैसे मत्तकरि के निनाद से नाद करता है ! देवदत्त धन्वा धन्वी ने तत्व्या सगर्व किया टङ्कारित रोष से। वोला रोषयुक्त रत्तोराज—"अरे, इतनो

देर में तू लक्ष्मण, क्या मेरे हाथ आया है रण में रे पामर १ कहाँ है अब वृत्रहा वफी ? कहाँ वर्हिध्वज तारकारि स्कन्द हैं शक्तिधर ? श्रौर कहाँ तेरा वह माई है रावव ? सुकएठ कहाँ ? पामर, वता तुके कैंान वचावेगा ? इस कालासन्त रण में, जननी सुमित्रा श्रौर ऊर्मिमला वधू के। तू याद करले रे, ख्रव मरने के पहले ! मांस तेरा दूँगा श्रमी मांसभाजी जीवां का; रक्त-स्रोत सोख लेगी पृथ्वी इस देश की। ङुच्रण में दुर्भति, हुआ है सिन्धु पार तू, चार-तुल्य होकर प्रविष्ट रच्नागेह में, रक्तारत तू ने हरा-जग में श्रम्लय जा।" गरजा सरोप राजा भैरव विराव से श्रम्नि-शिखा-तुल्य शर धन्वा पर रख के; मीम सिंहनादी वीर लक्ष्मण ने उसका उत्तर दिया यें। भीम सिंहनाद कर के-"चत्र कुल में है जन्म मेरा, कभी रण में, रत्तेाराज, काल से भी डरता नहीं हूँ मैं; फिर किस कारण डरूँगा मला तुम से ? कर ले जे। साध्य हे। सेा, पुत्र-शोक से हैं तू च्याकुल विशेष श्राज, तेरा शाक मेटूँगा

भेज तुमें तेरे उस पुत्र के ही पास मैं।"
होने लगा घोर रण; देव-नर दोनों की
श्रोर श्रित विस्मय के साथ लगे देखने;
करके हुङ्कार वार वार वाण गैरी के
काटे वीर लक्ष्मण ने! विस्मित हो बोला यें
रावण—"बड़ाई करता हूँ वार बार मैं
तेरे शौर्य्य-वीर्य्य की हे लक्ष्मण महारथे!
शक्तिधर से भी शक्ति तुम में विशेष है;
किन्तु तेरी रचा नहीं श्राज मेरे हाथ से!"

याद कर पुत्र को सरोप महाशूर ने छोड़ी महाशक्ति ! घोर वज्रनाद करके, नम में उजेला कर, दामिनी-सी दारुणा छूटी शत्रुनाशिनी ! सकस्प हुए भय से देव-नर ! लक्ष्मण कठोर घोराघात से गिर पड़े पृथ्वी पर, ज्यों नक्तत्र टूटा हो; मन मन अस्त्र हुए, आमाहीन रक्त से सम्प्रति । सनाग-नग-तुल्य गिरे धीर धी।

विद्ध कर गहन अराय में हरिए की अपने अमाघ शर द्वारा दौड़ता है ज्यें। डसका पकड़ने किरात, रथ छोड़ के दौड़ा बली रक्षाराज शव के डठाने का ! चारों ओर आर्तनाद होने लगा सहसा ! घार हाहाकार कर देव-नर वीरों ने घर लिया लक्ष्मण के। कैलासाद्रि धाम में राङ्कर के चर णों में बोली व्यय राङ्करी— "मारा प्रभा, लक्ष्मण की रावण ने रण में। धृल में सुमित्रा-पुत्र देखों, अब है पड़ा! चुष्ट किया राज्स की मक्तप्रिय, तुमने; वासव का सर्व गर्व खर्व किया रण में, प्रार्थना है किन्तु विरूपान्च, यही दासी की रन्ना करी लक्ष्मण के देह की—दया करे।!"

शूली हँस वोले तव वीरमद्र शूर से—
"रोको वीर, रावण के।" मन की-सी गति से
वीरमद्र जाकर गमीर धीर वाणी से
रावण के कान में यें। वोला—"हत शत्रु है
रक्तोराज, काम क्या है अब रणभूमि में ?
लौट जाओ वीर वर, हेमलङ्का धाम के।।"
यों कह अदृद्य हुआ देव-दृत स्वप्न-सा।

रथ पर बैठा श्रूर-सिंह सिंहनाद से; रचोरणवाद्य वजे, रचोगण गरजे; पुर में प्रविष्ट हुई राच्स-श्रनीकिनी— भीमा जय लाम कर, मानें। महा चिर्डका मार रक्तवीजासुर, नृत्य करती हुई, श्रदृहास पूर्वक प्रसन्न समुख्लास से लौटी आर्ड्र देह वाली शाणित के स्रोत से ! श्रीर ज्यें। सती की वन्दना की देव-दल ने, भूरि श्रिमनन्दन किया त्यें। जय-गोतं। से राचस चमू का महानन्दी वन्दि-वृन्द ने ! हो के पराभूत यहाँ, श्रित श्रिममान से, सुर-दल-सङ्ग सुरराज गया स्वर्ग को।

> इति श्री सेघनाइ-इध काव्ये शक्तिनिर्भेदो नाम एहम:सर्गः

## श्रप्टम सर्व

राज-काज साङ्ग कर, जाकर विराम के -मन्दिर में राजा यथा मुकुट उतार के -रखता है, ऋस्ताचल-चृड़ा पर सन्ध्या में सस्तक-किरीट-रिव रक्खा दिनदेव ने; तारा-दल सङ्ग लिये आई तव यामिनी, ाया यामिनी का प्रिय कान्त शान्त चन्द्रमा। श्राप्ति-पुञ्ज जले चारों श्रोर रण्नेत्र में ा सौ, शूर तक्ष्मण पड़े हैं जहाँ पृथ्वी पै; नोरव पड़े हैं वहीं सीतापति ! ऋाँखां से अविरत अधुजल वह कर देग से मार्-रक्त-सङ्ग मिल पृथ्वी को भिंगाता है, चह गिरि-गात्र पर गैरिक से मिल के गिरता है पृथ्वी पर निर्फर का नीर क्यें! हो रहे हैं शूर सव शून्यमना शोक से सुहृद विभीपण विमीपण समर में, सुहृद सुकराठ शूर, मारुति महावली, अङ्गद, कुमुद, नल, नील वीरकेसरी, शरभं, सुवाहु श्रादि प्रसु के विपाद से

हे। रहे विषएए। सव साश्रुमुख मैान हैं ! होकर सचेत नाथ कातर हा वाले यां— "छोड़ कर राज्य हुट्या जव वनवासी मैं लक्ष्मण, छुटी के द्वार पर तुम रात में जागते थे धीर धन्वि, धन्वा लिये हाथ में मेरे रच्नणार्थः; श्राज राच्तसनगर में -त्र्याज इस राच्**स-नगर में, विपचेंां** के वीच हेा रहा मैं मग्न सङ्कट-समुद्र में; ता भी महावहा, तुम भूल मुमे पृथ्वी पै सोते हो पड़े थें। १ कैंान आज सुभे रक्खेगा रिचत ? उठे। कब विरत वीर, दुम हो भ्रातु-श्राज्ञा पालन में ? किन्तु यदि तुमने मेरे भाग्य-देाष से—सदा मैं भाग्यहीन हूँ— त्याग दिया प्राणाधिक, सुभको है, तो, कहो, किस अपराध से तुम्हारी अपराधिनी जानकी अभागिनी है ? याद कर अपने श्री सौमित्रि देवर काे, रत्तावन्दिगृह में रोती रहती है दिन-रात ! कैसे भूले हो माई, तुम त्राज कैसे भूले हो उसे, कहा ? सब कुछ भूल कर, माता-सम जिसकी सेवा करते थे सदा चादर से, यत से ! रघुकुल-रत्न, हा ! तुम्हारे कुल की वधू

नॉंध रक्खे पौलस्तेय १ ऐसे दुष्ट दस्यु कें।
दे कर न द्रांड यह निद्रा क्या उचित है
तुमको हे माई, कहो, शौर्य्य तथा वोर्य्य में
सर्वभुक-तुल्य तुम दुर्द्धर जो युद्ध में १
रचुकुल-केंतु उठो, बीर विजयी, उठो !
देखा, में तुम्हारे विना कैसा श्रसहाय हूँ,
होता है रथीन्द्र जैसे चक्रहीन रथ में !
सोने से तुम्हारे हनूमान वलहीन है,
धतु गुण-हीन यथा; रोता है विपाद से
श्रद्धदः सुकर्ण्ड मित्र कितना विपरण है !
सुहृद विमीपण श्रधीर हो रहे हैं ये;
व्याकुल है सैन्य-दल, माई, उठो श्रव तो !
श्रॉखें ये जुड़ाश्रो तुम, शीव श्रॉखें खोल के !

किन्तु यदि हान्त हुए तुम इस युद्ध में, तो हे धन्त्रि, लौट चलें, आओ, वनवास को; काम नहीं भाग्यहीना सीता-समुद्धार का प्रियतम, काम नहीं राचस-विनाश का। जननी सुमित्रा-पुत्रवत्सला तुम्हारी हा! सर्यू किनारे जहाँ रो रही हैं, जा के मैं कैसे वहाँ वत्स, उन्हें मुँह दिखलाऊँगा, जाओंगे न मेरे सङ्ग यदि तुम लौट के? क्या कहूगा उनसे मैं, माता जब पूछेंगी—

कुत्तरण में देवराज मेरे पास त्राया था ! कुत्तरण में हाय ! मुक्ते राघव ने पृजा था !" सैान महादेवी हुई रो के श्रमिमान से। हँस कर वाले हर—"तुच्छ इस वात से होती निरानन्द हे। क्यें। तुम गिरिनन्दिनी ? भेजा राघवेन्द्र का कृतान्त-पुर में प्रिये, माया-सङ्ग; देह धरे, मेरे श्रनुत्रह से पावेगा प्रवेश उस प्रेतपुर में रथी दाशरथि । श्रौर पिता दशरथ उसके। युक्त वता देंगे फिर लक्ष्मण के जीने की; छोड़े। निरानन्द यह चन्द्रानने ! माया के। दे। यह त्रिशूल मेरा, ष्यग्नि-स्तम्भ-सा यही - दीपित करेगा तमः पूर्ण यम-लाक काः पूजेगा समक्ति वहाँ प्रेतकुल इसका, पूजा करती है प्रजा जैसे राजदगढ की।"

याद किया श्रम्विका ने तत्त्त्ण ही माया के। । श्राके श्रविलम्ब हुई प्रण्त कुहुकिनी; हैमवती वोली मृदु स्वर से यें। उससे— "जाश्रो तुम लङ्का में श्रमी हे विश्वमाहिनी, रो रहे हैं सीतापित लक्ष्मण के शोक से कातर हो; सम्बोधन दे कर सुवाणी से, सङ्क निज प्रेतपुर ले जाश्रो उन्हें श्रमी; युक्ति वता दें गे पिता दशरथ उनका फिर से सुमित श्रर लक्ष्मण के जीने की श्रीर सब वीरों के, मरे जा इस युद्ध में ! निज कर कछा में ला शुल यह शूजी का, दीपित करेगा तमःपूर्ण यम-लोक की श्रमि-स्तम्भ-तुल्य यही सति, निज तेज से !" माया चली करके प्रणाम महामाया के। । छाया-पथ में से भगी छाया दूर म्लान-सी, रूप की छटा से ! हैंसी तारावली आमा से, रत्नावली खिलती है जैसे रवि-कान्ति से । पीछे, नभ-श्रोर, रख रेखा सु-प्रकाश की-सिन्धु-जल में ज्यें तरी चलती है-रूपसी लङ्कापुर-श्रोर चली । श्राई कुछ चरण में देवी जहाँ सैन्य सह क्षुएए रघुरत्न थे। पृर्ण हुई हेमलङ्का स्त्रर्ग की सुगन्ध से । वाली जननी यां तव राघव के कान में-"पेंछो रथि, दाशरथि, अश्रुधारा अपनी, प्राराप्रिय श्रनुज वचेगा; सिन्धु तीर्श में स्तान कर, चला, मेरे सङ्ग यम-लोक का; पाओंगे प्रवेश तुम शिव के प्रसाद से सुमति, शरीर सह आज मेरे साथ में ! युक्ति वता देंगे पिता दशरथ तुमका

देवी ने कहा कि —"कामरूपी यह सेतु है सीतापते, पापियों के छार्थ अग्निसय है धूमावृत; किन्तु पुरस्यप्रार्गी जव त्राते हैं, होता है सुरस्य यथा स्वर्ण-पथ स्वर्ग सें। देखते हो जो ये तुम अगणित आत्माएँ, श्राती प्रेतपुर में हैं, देह तज भव में, कर्म्म-फल भागने काः; पुरुय-पथगामी जाः जीव हैं, सहर्व सेतु-पथ से वे जाते हैं, उत्तर या पश्चिम यां पूर्व वाले द्वार से; श्रीर जा हैं पापी, महा हु श से वे तरके रात-दिन होते नदी पार हैं, पुलिन में पीड़ा यमदृत उन्हें देते हैं प्रहारों से, जलते हैं प्राण पड़ मानें। तम तैल सें! चला नररत, मेरे साथ, शीव देखागे देखा नर-चक्षुत्रों ने जिसका नहीं कभी।"

पीछे रघुवीर चले मन्द मन्द गित से,
श्रागे चली काञ्चन की दीवट-सी मोहिनी,
करके उजेला उस विकट प्रदेश में।
सेतु के समीप देखा रावव ने भय से
दीर्घाकार दराइपाणि कालदूत है खड़ा।
बेला वह वज्जनाद पूर्वक गरज के—
"कैन तुम साहसि ? सदेह किस वल से

श्राये हो श्रगम्य इस श्रात्ममय देश में ? शीव्र वोलो, श्रम्यथा में घार दर्ग्डाघात से मारूँगा सुहूर्त भर में ही तुन्हें !" हँस के देवी ने दिखाया शम्मु-शूल यमदूत के। । करके प्रणाम वह वोला नतमाव से— "मेरी शक्ति वचा है जो तुम्हारी गति रोकूँ में ? स्वर्णमय सेतु हुआ श्राप समुहास से, साब्ति, देखा, ज्योम यथा ऊपा के मिलन से !"

नैतरणी-पार हुए देनों। रघुनीर ने लोहे का पुरी का द्वार देखा तव सामने; चकाकृति राशि राशि अप्ति चारों और हैं जलती उजेला कर नित्य एक गति से! अप्ति-अच्रोंमें लिखा देखा नररत्न ने तेतरण-ललाट पर—"पापी इस मार्ग से जाते दु:ख-देश में हैं चिर दुख भागने, चचे। हे प्रवेशि, इस देश के प्रवेश से!"

द्वार पर छास्थि-चर्ग-सार ज्वर रोग के। राघव ने देखा। कभी कॉपता है शीत से थर थर जीए देह; छौर कभी दाह से जलता है, जैसे सिन्धु बड़वानल-ताप से। कफ कभी, पित्त कभी, वात कभी उसके। घेरते हैं के।प कर सारा ज्ञान हरके।

पास उसी रोग के है दीर्घाकार धारिगी उद्रपरायण्ता;—भाजन श्रजीर्ण के **उगल उगल वार वार है** निगलती लेकर सु-खाद्य देानें। हाथें। से अमागिनी! उसके समीप है प्रमत्तता प्रमादिनी, श्राधी खुली, श्राधी मुंदी श्रांखें लिये हॅंसती, रोती कभी, गाती कभी, नाचती कभी तथा 'बकती कभी हैं ज्ञानहीना, ज्ञानहारियों ! उसके समीप कास, विगलित देह है शव-सम, तो भी दुष्ट रत है सुरत में, जलता हिया है सदा कामानल-ताप से। **उसके समीप बैठी यक्ष्मा महा भीषणा**, शािणत उगलती है रात-दिन, खाँस के; सोंस चलती है शीघ शीघ, महा पीड़ा है ! विकटा विश्चिका है ज्येातिर्हीनलाचना; रक्त बहुता है मुख और मल-द्वार से, जैसे जल-स्रोत ! तृषा रूपी रिपु घेरं है; श्रङ्गग्रह नाम घेार यसचर श्रङ्गों के। प्रास करता है-यथा व्याघ वन-जीव का मार कर कै। तुक से रह रह उसके। काटता है ! बैठी उस रेाग के समीप ही विषमा उन्मत्तता है; उम्र कभी होती है—

चाहुति से चाम यथा; और कमी दुर्वला! नाना विध भूपोंगं से भूपिता कभी; कमी नंगी-यथा काली विकराल रण-रङ्ग में ! गाती कमी गीत करताल दे के उन्मदा; रोती कभी, हँसती कभी है घार हास्य से, दाँतों का निकाल कर; काटती है शस्त्र से करठ कमी श्रपना स्त्रयं ही; विप पीती है; वाँघ निज शीवा कभी हुवती है पानी में ! श्रौर कमी हाव-माव विश्रम-विलास से कामातुरा कामियों का निकट बुलाती है ! न कर विचार कुछ मूत्र और मल का अत्र में मिला के हाय ! खाती अनायास है ! शृङ्खला-निवद्धा कमी, धीरा कमी होती है, पवन-विहीन यथा स्रोतोहीन सरिता ! गिन सकता है कैं।न और जा जा रोग हैं ? देखा रथी राघव ने अग्निवर्श रथ में ( शोणितार्द्र वस्त्र वाले, अस्त्रधारी ) रण का ! श्रागे मृर्तिमान क्रोध नैठा सूत-वेश में; लम्बी नर-सुराड-माला पहने गले में है, दीर्घ नर-देह-राशि सामने ६ उसके ! दीख पड़ी हत्या खर खड़ लिये हाथ में, कर्ष्ववाहु नित्य हाय ! निरत निधन में !

मूलती है पादप से रस्सी वाँघ शीवा में भान श्रात्महत्या, लाल जिह्वा, धारलाचना ! माया महादेवी तब राघव से वेाली येां— "देखते हो जा ये सव कालदूत सन्मते, घूमते हैं नित्य नाना वेश धर लाक में, वन में किरात मृगयार्थ अविश्राम ज्यें ! सीताकान्त, सम्प्रति कृतान्तपुर में चला, चल कर श्राज तुम्हें मैं सव दिखाऊँगी, कैसे इस जीवलाक में हैं जीव रहते। दिच्चिण का द्वार यह; चौरासी नरक के कुराड इसमें हैं। शीव श्रात्रो, उन्हें देख ले। ।" प्रभु ने प्रवेश किया ऐसे उस पुर में— जैसे ऋतुराज दाव-दग्ध वन में करे, अथवा श्रमृत जैसे जीव-शून्य देह में! छाया है अँधेरा वहाँ; होता सब ओर है च्यातेनादः; चञ्चल जल-स्थल हैं कम्प से; मेघाली उगनती है कालानल क्रोध से; मारत दुर्गन्ध पूर्ण बहता सदैव है, जलते इमशान में हें। लच्च लच्च शव ज्यें! सम्मुख महाह्नद् दिखाई पड़ा उनके।

कल्लोलित; जल-मिष कालानल उसमें बहता है ! डूबते करोड़ों जीव हैं वहाँ, छटपट करते हैं हाहाकार करके !—
"हाय रे ! विधाता, क्रूर, क्या हमें इसी लिए
तू ने है बनाया ! अरे, माँ के ही उदर में
मर न गए क्यों हम लोग जठराग्नि से ?
भास्कर, कहाँ हो तुम ? चन्द्र, तुम हो कहाँ ?
आँखें क्या जुड़ा सकेंगे फिर हम तुमके।
देख कर देव ? कहाँ पुत्र-दारा आज हैं
आत्मवर्ग ? हाय ! कहाँ अर्थ, जिसके लिए
सर्वदा कुकर्म किये—धर्मा छोड़ हमने ?"

वार वार पापी-प्राण यों ही इस हद में करते विलाप हैं। प्रतिध्विन-सा शून्य से भैरव निनाद में यों उत्तर है मिलता— "करते हें। दुर्मते, क्यों व्यर्थनिन्दा विधि की तुम ? इस देश में स्वकर्मी-फल पाते हें। भूले क्यों स्वधर्मी कहा, पाप-लोभ-वश हें। ? विद्व में विदित जुम विधि विधि-विधि हैं।"

मीम यमदृत, दैववाणी पूर्ण होते हो, करते हैं दर्गडाघात माथे पर उनके; काटते हैं केटि कीट, विकट प्रहारों से, वजनखी, मांसभाजी पत्ती उड़ उड़ के टूटते हैं छायामयी देहां पर उनकी आतें खींचते हैं, मांस काट हुहुङ्कार से!

पूरित है देश पापियों के त्र्यार्तनाद से। माया कहने लगो कि-"नाम इस कुएड का रौरव है, श्राग्निमय है यह सुधी, यहीं पर-धन हारियों का होता चिर वास है; होकर विचारक करे जा अविचार तो डाल दिया जाता इसी कुगड में है वह भी; श्रीर जे। जे। जीव महा पापकारी होते हैं उनका ठिकाना यही। श्राग कभी इसकी द्यमती नहीं है, कोट काटते हैं सर्वदा ! श्रमि नहीं साधारण, रोप सदा विधि का धधक रहा है पापियों का दग्ध करता ! रिधवर, देखा छाव छुम्भीपाक चलके; तप्त तैल में हैं जहाँ पापियों का भूनते नित्य यमदूत ! वह क्रन्दन सुना ज़रा ! रोका है तुम्हारा वार्ण-मार्ग में ने शक्ति से, अन्यथा कदापि तुम ठहर न सकते ! किं वा चला वीर, जहाँ श्रन्यतम कूप में ञ्चात्मघाती पापी चिर बद्ध हुए रोतें हैं !"

हाथ जोड़ वोले नर-रत्न-- "वस, दास के। चमा करे। चेमङ्कार, में जे। ख्रौर देलूँगा ऐसे दृश्य, तो ख्रमी महँगा पर-दु:ख से ! हाय ! मात:, इस भव-मग्रडल में स्वेच्छा से केंगन जन्म ले जो यही दुर्दशा है। श्रन्त में ? दुर्चल मनुज कभी कलुप-छुहुक से चच सकता है देवि ?" वेाली तव माया यें— "ऐसा विप कोई नहीं वीर, इस विश्व में जिसकी चिकित्सा न हो ! किन्तु यदि उसकी कोई श्रवहेला करे, कैंगन फिर उसकी रचा कर सकता है ? लड़ता है पाप से कर्मी-चेत्र में जो धीर, देव-छुल उसके नित्य श्रनुकूल रहता है; वर्म्भ वन के धर्मी है बचाता उसे ! द्राउस्थल ये समी देखा नहीं चाहते तो श्राञ्चो इस मार्ग से ।"

चल छछ दूर, घुसे सीताकान्त वन में नीरव, श्रसीम था जा, पत्ती तक जिसमें वालते नहीं थे; नहीं वहता था वायु मी; फूलते नहीं थे वन-शामन प्रसून मी। ठीर ठीर पत्र-पुक्त भेद कर रिक्मयाँ श्राती थीं,—परन्तु तेजाहीन, रुग्ण-हास्य-सी।

घेर लिया राघव के लाख लाख जीवें ने श्राकर श्रचानक सु-विस्मय के साथ में, घेरती हैं मिक्खयाँ ज्यें। श्रा के मधु-पात्र के । बेाल डठा कोई जन सकरुण करुठ से— "कीन हे। शरीरि, तुम ? किस गुण से कही, श्राये यहाँ ? वोलो शीत्र, देव हो कि नर हो ? वाक्य-सुधा-बृष्टि से दें। तृप्ति हम सब को ! पापी प्राग्ण हरगा किये ये यम-दूतों ने जिस दिन सुगुणि, हमारे, उस दिन से रसना-जनित शब्द हमने नहीं सुना । श्रॉंकों श्राज तृप्त हुई देख इन श्रङ्गों के। शोभनाङ्ग शूर, श्रव तृप्त करें। कानों के।!"

वेाले प्रभु—"जन्म रघु-वंश में है दास का; नाम है पिता का रथी दशरथ, माता का पाटेश्वरी कैशाल्या; मुक्ते हैं राम कहते; हाय ! वन-वासी भाग्य-देाप से हूँ आज मैं ! शम्भु के निदेश से मिळ्गा पितृदेव से, आया हूँ इसी से प्रेत-वृन्द, यम-लाक में।"

वोला एक प्रेत—"जानता हूँ मद्र, तुमको,
मारा था तुम्हों ने मुक्ते पञ्चवटी-वन में !"
चौंक कर राघव ने देखा खड़ा सामने
राचस मारीच— अब देह से रहित है !
पूछा रामचन्द्र ने कि—"तुम किस पाप से
आये इस घोरतर कानन में हो कहा ?"
"हेतु दुष्ट रावण हो है हा ! इंस द्र्य का
राघवेन्द्र !" शून्यदेह प्राणी कहने लगा—
"मैं ने कार्य्य साधने की उस अविचारी का

तुमका छला था, है इसी से यह दुईशा !" दूपण सहित खर श्राया ( खर खड्ग-सा था जो रण मध्य, जव जीवित था ) देख के राम का, सराप, सामिमान दूर हो गया, जैसे विप-हीन सर्प देख के नकुल का, विल में, विपाद-वश, छिपता है ! सहसा पूरित ऋरख्य हुऋा भैरव विराव से, मागे भूत चिहाकर—जैसे धार आँधी से **उड़ते हैं** शुष्क पत्र ! माया तव वाली येां— राम, यह प्रेतकुल बहुविध कुराडें। में वास करता है; यहाँ आकर कभी कमी घूमता है नीरव विलाप करता हुआ। देखो, यम-दृत वह निज निज ठौर का सबका खदेड़ता है !" देखा तब नैदेही-हृद्य-सरोज-रिव ने कि श्रेगी-बद्ध हो जा रहे हैं भूत, पोझे मीम यमदूत है; चिहाकर दौड़ते हैं प्रेत-मृग-यूथ ज्यां मागते हैं ऊर्ध्वज्वास, जव है खदेड़ता भीमाऋति भूखा सिंह । सजल नयन हा देव दयासिन्धु चले सङ्ग सङ्ग माया के। सिहर उठे वे त्रार्तनाद सुन शीघ्र ही। दीख पड़ीं दूर उन्हें लच्च लच्च नारियाँ,

श्राभाहीन, चन्द्रलेखा जैसे दिवा-माग में ! खींच कर केश कोई कहती है-"मैं तुम्हें वाँधती थी स्निग्ध कर, कामियों के मन के। वॉंधने के अर्थ सदा—भूल धर्न-कर्न का, उन्मदा हो यौवन के मद से जगत में !" चीर के नखें। से वज्ञ कहती है केाई यें।— "तुम के। सजा के सदा माती श्रीर होरां से व्यर्थ ही विताये दिन, घ्रन्त में मिला क्या हा !" कोई निज नेत्रों का क़रेद कर खेद से ( जैसे शव-नेत्र क्रूर गीध हैं निकालते ) कहती है—"पापनेत्रो, श्रञ्जन से मैं तुन्हें करके सु-रिजत, कटाच-वाण हॅंस के छे।ड़ती थी चारों ओर, दर्पण में देख के श्रामा में तुम्हारी घृणा करती मृगें। से थी। उस गरिमा का यही था क्या पुरस्कार हा !" चली गईं रोती हुईं वामाएँ विषाद से।

चला गई राता हुई वामाएँ विषाद से पीछे है कतान्त-दूती उनका चला रही, साँप फुफकारते हैं कुन्तल-प्रदेश में; नख हैं कुपाण-सम; श्रोष्ठ रुधिराक्त हैं; लटक रहे हैं कदाकार कुच भूल के नामि तक; धक धक श्रमि-शिखा नाक से निकल रही है, नयनामि मिली उससे। बोली फिर माया—"यह नारिकुल सामने देखते हो राघव, जो, वेश-भूपासक्त था भूतल में। सजती थीं ये सव सदैव ही (सजती है जैसे ऋतुराज में वनस्थली) कामातुरा कामियों के मन के लुमाने के हाव-माव-विश्रम से! हाय! वह माधुरी श्रीर वह यौवन कहाँ है श्रव ?" वैसे ही सुन पड़ी प्रतिव्वनि—"हाय! वह माधुरी श्रीर वह यौवन कहाँ है श्रव ?" वामाएँ श्रीर वह यौवन कहाँ है श्रव ?" वामाएँ चिहाकर रोती हुई विवश चली गई निज निज नरकों में, वास जहाँ जिनका।

माया के पगें। में नत हो के कहा राम ने—
"कितने विचित्र काएड देखे इस पुर में
श्रापके प्रसाद से माँ, कह नहीं सकता
किन्तु कहाँ राज-ऋपि ? लक्ष्मण किशार की
प्राण-मिचा माँगूँ चल उनके पदाञ्जों में,
प्रार्थना है, ले चला माँ, शीव्र वहीं दास के। ।"

वोली हँस माया—"यह नगरी श्रसीम है, मैं ने है दिखाई तुम्हें दाशरिथ, थोड़ी सी। घूमें जो सहस्रों वर्ष हम तुम इसमें तो भी कभी पूरा इसे देख नहीं सकते! करती निवास सितयों हैं पूर्व-द्वार में

पतियों के सङ्ग सुख पूर्वक सदैव ही; है यह श्रातुल धास स्वर्ग, सत्र्य दोनों में: शोसित हैं रस्य हर्म्य सुन्दर विपिन में; सुकमल-पूर्ण स्वच्छ सर हैं जहाँ तहाँ; वहता वसन्त-त्रायु सुस्वन से है सदा; पञ्चम में केाकिलाएं कृकती हैं सर्वदा । वजती है वीगा स्वयं, सप्तस्वरा मुरली, मधुर मृदङ्ग ! द्धि, दुग्व, घृत ऋादि के कुएड सब ओर भरे; फलते हैं वन में श्रद्भुत श्रमृत फल; करती प्रदान हैं चर्चा, चेाच्य, लेह्य, पेय अन्त स्वयं अन्तदा ! इष्ट जा जिसे हो वही तत्त्रण है मिलता; स्वर्ग में ज्यें कामलता सद्य: फलदायिनी । काम महेष्त्रास, वहाँ जाने का नहीं, चलाे, **उत्तर के द्वार पर, घूमेां वहाँ थेाड़ा सा** । वत्स, श्रविलम्ब तुम पितृ-पद् देखागे।"

उत्तर की श्रोर चले दोनों शीव गित से। देखीं वहाँ राघव ने सौ सौ गिरि-राजियाँ वन्ध्या, श्रहा ! दग्ध यथा देवरोषानल से! कोई रखती है तुङ्ग शृङ्ग पर हिम की राशि; कोई वार वार गरज गरज के पावक उगलती है श्रिप्तमय स्नोतों से

करके द्रवित शिला-खरडों का, गगन का हॅंकती है भरम-राशि-द्वारा, महानाद से करके दिशाएँ दशों पूर्ण ! देखे प्रभु ने सौ सौ मरुचेत्र, नहीं सीमा कहीं जिनकी; निरवधि तप्त वायु वह कर येग से वालू के। उड़ा कर तरङ्गें-सी उठाती है ! दीख पड़ा ऋतट-तड़ाग महासिन्धु-सा; अाँधी से तरङ्गें उठती हैं कहीं शैल-सी करके कठोर नाद; श्रोर कहीं जल को राशि गतिहीन सङ्ती है नेंधी उसमे क्रीड़ा करते हैं भीम भेक शार करके; तैरते हैं तत्तक अशेप देही शेप-से ! जलता हलाइल कहीं है, यथा सिन्धु में उवल उठा था वह मन्थन-समय में। घूमते हैं पापी जन इन सब देशां में चिहा कर राते हुए ! पन्नग हैं डसते; विच्छू डंक मारते हैं-कीट वार दाँतों के ! भूपर है ज्याग ज्योर घार शीत शून्य में ! हाय ! कब कैं।न इस उत्तर के द्वार में पल भर के। भी कल पा सकेगा ? सुरथी तत्त्त्रण वहाँ से चले, सङ्ग महामाया के। नाविक सयत्र जल-राशि पार करके,

तट के समीप जव आ के है पहुँचता, पुष्पारएय-जनित-सुगन्धि-सखा उसके। भेटता है वायु, श्रीर सुन चिरकाल में, जन-रव-युक्त जैसे पिक-कुल-कराठ का द्भवता है मोद-जल-मध्य वह; वैसे ही अपने समीप सुनी वाद्य-ध्विन राम ने ! श्रद्भत सुवर्ण-सौध चारों श्रोर उनके। दीख पड़े श्रोर वहीं दीख पड़ी सोने के पुष्पां से प्रपूर्ण वन-राजि, दीर्व सरसी, श्रम्युजें। की शाला ! तव माया मृदु स्वर से बाली—"इस द्वार में हे बार, वे महारथी चिर सुख भागते हैं जा समन युद्ध में प्राण तजते हैं। सुख-भाग इस भाग का अन्तहीन है हे महाभाग ! चला, वन के मार्ग से, यशस्त्रिजन देखागे यहाँ रथी, जिनके सुयश से है सश्जीवनी नगरी, कुक यथा सौरभ से। इस शुचि भूमि का विधि का सुहास्य चन्द्र, सूर्य्य, तारा-रूप में करता प्रकाशित सदा है।" कुतृहल से आगे बढ़े शीव रथी, आगे शुलधारिखी साया चली ! देखा कुछ देर में नृमणि ने च्यागे रङ्गभूमि का-सा चेत्र। किसी स्थल में

शूलों के समृह, शालवन-से, विशाल हैं; हीं सते कहीं हैं हय, गज हैं गरजते, भृिपत वे हो रहे हैं रम्य रण-सज्जा से ! खेजते कहीं हैं चर्नधारी श्रसि-चर्म से; पृथ्वी के कँपा के कहीं लड़ते सु-मह हैं; उड़ते हैं केतु-पट मानें रणानन्द से ! कुसुमासनस्य, स्वर्ण वीणा लिये हाथ में, गाते हैं सुकिव कहीं—मोह श्रोत्र-शृन्द की—वीर-कुल-सङ्कीर्तन । मत्त उस गान से करता है वीर-कुल हुंकृति; सुगन्धि से पूर्ण कर देश के न जाने कीन स्वर्ण के फूल बरसाता है श्रप्तां सव श्रोर से ! नाचती हैं अपसराएँ मानसिवनोदिनी; गाते कल किन्नर हैं जैसे सुरधाम में ।

माया ने वताया तव—"श्रेष्ट सत्ययुग में तिहत हुए जा वोर सम्मुख समर में, देखा चत्रचूडामणे, हैं वे इस चेत्र में। वह है निशुम्भ हेमकाय हेमकूट-सा; डज्वल किरीट-कान्ति व्याम में है डठती, श्रित ही वली है वीर। देव-तेज-सम्मवा चएडी ने इसे था स्वयं मारा महा युद्ध में। शुम्म के। निहारी, शूलि शम्भु-सा है विकर्मी;

सीपण तुरङ्गदमी महिप श्रमुर के। देखा, त्रिपुरारि-श्ररि सुरथी त्रिपुर का; विश्व में विदित वृत्र त्रादि महा दैत्यें का । भ्रात्र-प्रेम-जल में निमम् पुनः देखा हैं सुन्द, उपसुन्द ।" पूछा राघव ने देवी से— "कहिए द्यामिय, दिखाई नहीं देते क्यां शूर कुम्अकर्एा, भ्रतिकाय, नरान्तक ( जा रण में नरान्तक था ) इन्द्रजित विक्रमी श्रौर श्रन्य रत्ताे-वंश-वोर ?" कहा माया ते— "राघद, श्रन्त्येष्टि किया होती नहीं जब लें। तव लों प्रवेश नहीं होता इस देश में। घूमते हैं वाहर ही जोव-गण-जितने दिन तक वन्धु जन करते क्रिया नहीं— यत्न से । सुना हे वीर सीतानाथ, विधि की सुविधि यही है। अब देखे। उस वीर केा भाता इसी श्रोर है जो; मैं श्रदृश्य भाव से साथ में रहूँगी; करेा मिष्टालाप उससे।" यों कह अदृश्य हुई माता मोददायिनी।

विस्मय सहित देखा प्रभु ने सुवीर कें। तेजस्वी; किरीट पर खेलती है विजली कल मल होते दीर्घ देह में हैं, ख्रांखां कें। चौंधा कर, ख्राभरण ! शोभित है हाथ में उञ्चल विशाल शूल, गति है गजेन्द्र की। अप्रसर है। के शूर वे।ला रघुवीर से— "श्राज सरारीर यहाँ कैसे तुम श्राये ही र्घुङुलचूडामणे, न्यायहीन रण में मारा तुमने था मुके, तेाप दे सुकएठ के।। किन्तु भय छे। हो। तुम; इस यमपुर में जानते नहीं हैं हम कोध, जितेन्द्रिय हैं। मानवीय जीवन का स्रोत महिलाक में रहता है पङ्किल, परन्तु यहाँ उसकी होती है विद्युद्ध गति । सन्मते, मैं वालि हूँ ।" लज्ञायुक्त राघव ने किष्किन्ध्याकलत्र कें। देख, पहचाना ! हँस वाला वह फिर यां— "त्रात्रों रथि दाशरथि, मेरे साथ, पास हो देखते हे। देव, वह दिव्य उपवन जा हेम-पुष्प-पूर्ण, वहाँ घूमता जटायु है वीर, जा तुम्हारा पितृमित्र है महावली ! परमं प्रसन्न वह होगा तुम्हें देख के । जीवन का दान दिया धर्म-हेतु उसने श्रवला सती का त्रारा करने में पापी से: गौरव श्रसीम है इसीसे उस साधु का।" पूछा रांचसारि ने कि—"वीर, कहा क्रपंया क्या सम सुखी हो सब तुम इस देश में ?"

"खान में" कहा सुवीर वालि ने कि "सैकड़ों होते हैं सुरत्न राम, किन्तु उन सवकी तुल्य कान्ति होती नहीं; आभाहीन फिर भी होता कहो, कैन ?" चले दोनों प्रेम-भाव से ।

रस्य वन में कि जहाँ वहती सदैव है तटिनी अमृततोया, कल कल नाद से, देखा वहाँ प्रभु ने सुराकृति जटायु काः; हस्तिदन्त-रचित अनेक रम्य रहों से खचित वरासन पे नैठा वर वीर है ! वीगाध्वनि हो रही है चारों झोर उसके। पद्म-पर्गा-वर्गा विसा-राशि वहाँ फैली है, सौर-कर-राशि यथा चन्द्रातप भेद के फैलती है उत्सव-निकेत में । वसन्त का चिर मधु-गन्ध-पूर्ण बहता समीर है ! श्राद्र के साथ रथी राघव से बेाला यें— "रघुकुल-रत्न, मित्र-पुत्र, ऋहा ! तुमने शीतल की श्राँखें श्राज मेरी; तुम धन्य हो ! रक्खा था सुलम में तुम्हारी धन्य माता ने गर्भ में तुम्हें हे तात, धन्य दशरथ हैं मित्र मेरे, वत्स, जन्मदाता जा तुम्हारे हैं ! देवकुल-प्रिय हो, सदेह तभी त्राये हो तुम इस देश में। कहा हे वत्स, मैं सुनूँ

युद्ध का क्या हाल है ? मरा क्या महायुद्ध में हुष्टमित रावण ?" प्रणाम कर प्रमु ने मधुर गिरा से कहा—"श्रापके प्रसाद से मारा वहु राज्सों का में ने महा युद्ध में; एकाकी बचा है अब लङ्काधिप लङ्का में। वाण से उसीके देव, आज हतजीव है लक्ष्मण श्रनुज; इस दुर्गम प्रदेश में श्राया इसी हेतु दास, शिव के निदेश से। कृपया बताओ, तविमत्र पिता हैं कहाँ ?"

वाला यें जटायु वली—"पश्चिम के द्वार में रहते राजर्पि राज-ऋषियों के साथ हैं। मुमको निषेध नहीं वत्स, वहाँ जाने का; श्रास्त्रो शत्रुनाशी, वहाँ मैं ही तुम्हें ले चल्हें।"

वहु विध रम्य देश देखे दिव्यमित ने; सौध वहु स्वर्श-वर्श; देवाकृति सुरथी; सुन्दर सरोवर-किनारे, पुष्प-वन में, क्रीड़ा करते हैं जीव, हर्ण से, विनोद से, जैसे मधु मास में मिलिन्द-वृन्द कुओं में गूँज कर; किं वा ज्योतिरिङ्गण त्रियाम में, करके समुज्वल दिशाएँ दशों आभा से! जाने लगे दोनों शीघ गति से, निहारते; घेर लिया राधव के। लच्च लच्च जीवों ने।

वाला तब सब से जटायु—"रघुकुल में जन्म इस वीर का है ! शिव के निदेश से, पितृपद द्रीनार्थ इस यमपुर में श्राया है सदेह यह; तुम सव इसका दे के शुभाशीष लौट जात्रो निज स्थान के। ।" प्राणिदल श्राशीवीद दे कर चला गया। श्रागे बढ़े दोनों जन शीव महा मोद से ! छूते कनकाङ्ग गिरि अम्बर का हैं कहीं वृत्तनूड़, दीर्घ जटाधारी ज्यें कपदी हों! वहती प्रवाहिणी है स्वच्छ, कल नाद से; हीरा, मिए, मुक्ता, दिन्य जल में हैं फलते! शाभित कहीं है-निम्न देश में-प्रसूनों से इयामला धरित्री; वहाँ पद्म-पूर्ण सर हैं। कूजती निरन्तर हैं के किलाएँ वन में। **ौनतेय-नन्दन येां वाला राघवेन्द्र से**— ''पश्चिम का द्वार रघुरत्न, देखा साने का; हीरों की गृहावली है वत्स, इस भाग में। देखा, स्वर्ण-वृत्त तले, सरकत-पत्र का छुत्र उच शीर्ध पर शोसित है जिनके, कनकासनस्थ ये दिलीप महाराज हैं; सङ्ग में सुद्त्रिणा सती है ! भक्ति-भात्र से पूजा करे। वत्स, निज वंश के निदान की।

रहते राजर्पि हैं असंख्य इस देश में, विश्रुत इक्ष्वाञ्च तथा मान्धाता, नहुप त्यें ! श्रागे वढ़ पूजा महाबाहा, पितामह का ।"

वढ़ के. साष्टाङ्ग हो, प्रणाम किया प्रमु ने दम्पती के पुरायपद-पद्मों में; दिलोप ने दे के ग्रुभाशीप पूछा—''भद्र, तुम कौन हे। ? कैसे सरारीर प्रेतनगरी में श्राये हो देवाकृति वीर ? तव चन्द्रानन देख के मन्न हुळा मेरा मन माद-महासिन्धु में !" वाली श्रो सुद्त्रिणा—"सुभग, कहा शीघ ही, कै।न हे। ऋहा, तुम ? विदेश में स्वदेश के जन केा निहार यथा ऋँखें सुख पाती हैं, तुमका विलोक मेरी दृष्टि सुख पाती है ! रक्खा गर्भ में है तुम्हें धीर, किस साध्वी ने ? देवाञ्चति, देव-ऊल-जात यदि तुम हो, करते हो वन्दना तो कैसे हम दोनें की ? देव जा नहीं ता तो वतात्रो, किस कुल का उज्जल किया है नर-देव-रूप, तुमने ?"

हाथ जोड़ दाशरिथ वाले नत भाव से— "विश्व में विदित रघु नाम पुत्र श्रापके राजर्षे, जिन्होंने विश्व जीता वाहु-वल से; पुत्र उन दिग्जयी के पूज्य वर श्रज़ थे

पृथ्वीपाल, इन्दुमती देवी ने वरा उन्हें; जन्में रथी दशरथ दिन्यमति उनसे, पाटेरवरी उनकी हुई हे तात, कैाशस्या; जन्म इस दास का है उनके उदर से। त्तक्ष्मण्-शत्रुत्र पुत्र हैं सुमित्रा माता के रण में शत्रुत्र हैं जा ! मध्यमा माँ केकयी, जननी प्रसा, है प्रिय भाता सरताख्य की।" राजऋपि वाले—"वत्स राम, चिरजीवी हो, ्तुम हो इक्वाइ-कुल-शेखर, सुखी रहेा; 'फैलेगी तुम्हारी कीर्ति नित्य नई विदव में कीर्तिमान ! चन्द्र-सृर्य्य जव तक व्योम में -अमुदित होंगे ! कुल उज्जल हभारा है सुगुणि, तुम्हारे सुगुणां से धराधाम में। देखते हो वत्स, वह ऊँचा हेम-गिरि जा, चसके समीप सुप्रसिद्ध इस पुर में, चौतरणी-तट पर ऋचय सु-त्रट है। न्हींचे उसी वट के तुम्हारे पिता नित्य हैं करते तुम्हारे अर्थ पूजा धर्मराज की; जात्रो, महावाहा रघुरत्न, तुम उनके ·यास । वे श्रधीर हैं तुम्हारे दु:ख-शोक से ।" कर पद-वन्दना सुवीर महानन्द से, चुकर जटायु के। विदा, चले श्रकेले ही,

( अन्तरोत्त में है सङ्ग माया ) स्वर्ण-शैल के सुन्दर प्रदेश में विलोका सूक्ष्मदर्शी ने वैतरणी-तट पर अन्वय सुन्वट के। अनुल अमृततोया पृथ्वी पर; सोने की डालें उसकी हैं, अहा ! पन्ने के सु-पत्र हैं; और फल ? हाय ! फल-शोभा कहूँ कैसे में ? देवाराध्य वृत्तराज मुक्ति-फल-दाता है !

देखकर राजऋपि दूर से ही प्राणों के पुत्र के। पसार भुज ( भींग अश्रु-जल से ) बोले—"त्रा गया बचा इस दुर्गम प्रदेश में इतने दिनों के वाद, देवों के प्रसाद से प्रागाधिक, ऑंडों ये जुड़ाने के लिए ? तुके **ज्याज मेरे खाये धन, पा लिया क्या मैं ने हैं ?** हाय ! सहा तेरे विना कितना, से। क्या कहूँ ? कैसे कहूँ ? रामभद्र ! लौह श्राप्त-तेज से जैसे गलता है, देह वैसे ही अकाल में तेरे शोक में है तजा मैं ने ! नेत्र मूँदे ये घोर मनोज्वाला-वश । निर्देय विधाता ने मेरे कर्म-दाप से लिखा है महा कप्ट हा ! तेरे इस भाल में ! तू धर्मी-पथ-गामी है; घटना तभी है यह घटित हुई; तभी जीवन-अरएय-शाभा आशा-लता मेरी हा !

तोड़ी केकयी ने, मत्त करिणी के छप में !" रोये राज-राज-रथी दशरथ शोक से; रोये मीन दाशरिथ, रोता देख उनका ।

वोले फिर राघव—"त्रकूल पारावार में तात, यह दास त्राज हे। रहा निमम्न हैं; कीन इस आपदा में रचक है दास का ? होता भव-मएडल में जा कुछ है सा सभी होता इस देश में है ज्ञात अनायास ही तो इन पदें। में नहीं अविदित है कि क्यें। श्राया यह दास यहाँ ! हाय, घेार रग में हत हुआ प्राणानुज सहसा, अकाल में ! पाये विना उसका न लौट्रंगा वहाँ कसी होते जहाँ शासित दिनेश, चन्द्र, तारे हैं ! त्राज्ञा दे।, मरूँ मैं अभी तात, इन पैरों में १ रख सकता मैं नहीं प्राण उसके विना !" रोये नररत निज पितृपद-पद्मों में । राजऋषि वेाले, सुत-शोक से ऋधीर ही— "हेतु जानता हूँ वत्स, मैं तुम्हारे आने का। दे के सुख-भाग का जलाजलि मैं सर्वदा पूजता तुम्हारे मङ्गलार्थ धर्मराज के। । लक्ष्मण के। पात्रोंगे सुलत्त्रण, त्रवच्य ही; प्राण श्रद भो है वद्ध उसके शरीर में !-

भग्न कारागार में भी शृङ्ख लित बन्दी-सा ! शैल गन्धमादन है, शृङ्ग पर उसके फलती विशल्यकरणी है महा स्रोपधी हेमलता । उसका मँगा कर श्रनुज की रचा करो। हो कर प्रसन्न यमराज ने श्राप यह यत्न सुमें त्राज वतलाया है । सेवक तुन्हारा वायु-पुत्र वायुगामी है हनूमान; भेजा उसे, लावेगा मुहूर्त में श्रोपधि, प्रथः जन-समान भीम विक्रमी। वार रणमध्य तुम रावण का मारागे; होगा दुष्ट दुर्निति सवंश नष्ट शीव ही तनय, तुन्हारे तीक्ष्ण वाणें से समर में। पुत्र-वधू मेरी वह लक्ष्मी रघुकुल की **उ**ड्यल करेगी रघु-गेह फिर लौट के; किन्तु सुख-भाग नहीं है तुम्हारे भाग्य है ! जल कर गन्ध रस जैसे धूपदान में श्रामीदित करता है देश तात, वैसे ही सह वहु क्लेश तुम भारत के। यश से पूरित करोगे ! तुम्हें दगड दिया विधि ने मेरे पाप-हेतु,—निज पाप से मरा हूँ मैं प्रागाधिक पुत्रवर, विरह तुम्हारे में । "आधी रात सम्प्रति हुई है धरातल में। लौट जाओ शीव तुम देव-वल से वली, लङ्का नगरी में; शीव भेजा हनूमान का; श्रीषध मँगा कर बचाओ प्रियानुज का; रात रहते ही तात, श्रा जावे महोपधी।"

श्राशीर्वाद पुत्र कें। पिता ने दिया प्रेम से ।
पुत्र ने पितत्र पद-पद्म-धूलि लेंने कें।
स्वकर सरोरुह वढ़ाये; किन्तु व्यर्थ ही !
कर न सके वे पद-स्पर्श ! मृदु स्वर से
बें।ले यें। रघुज-श्रज-श्रात्मज स्वजात से—
"भूत पूर्व देह नहीं देखते हे। यह जें।
प्राणाधिक, छाया मात्र ! कैसे, फिर इसकें।
छू सकेंगों नक्वर शरीरी तुम ? विम्व व्यें।
दर्पण में, जल में वा, देह यह मेरी है !
जाश्रो श्रविलम्ब प्रिय वत्स, लङ्काधाम कें।"

करके सिवस्मय प्रणाम चले सुरथी; सङ्ग चली माया । वली शीव्र पहुँचे वहाँ लक्ष्मण सुलच्चण पड़े थे जहाँ चेत्र में; चारों स्रोर वीर-वृन्द जागता था शोक से । इति श्री मेघनाद-वध कान्ये

> प्रेतपुरी नाम अष्टमः सर्गः

## नवस सर्ग

वीती निशा, त्राई खपा; 'जे जै राम'-नाद से गरजी विकट सेना, चारों श्रोर लङ्का के। छोड़ कनकासन, मही पर, विपाद से बैठा जहाँ रन्नाराज रावण था, सिन्धु के गर्जन-समान भीम शब्द वहाँ पहुँ वा ! विरमय के साथ वली सारण से वाला यां-"मन्त्रिवर, शत्रु-दल नाद करता है क्यों, था जे। निरानन्द्र निशाकाल में विपाद से ? शीव कहा ! छद्मयाद्या मूढ़ रामानुज ने पाये फिर प्राण हैं क्या ? कैान जाने ऐसा ही जा हुआ हो, देव-कुल दक्तिण है नैरी के ! वाँधा अविरामगतिस्रोत जिस राम ने कै।शल से, जिसके श्रपूर्व माया-वल से तैरी हैं शिलाएँ सिन्धु-जल में; बचा है जा दे। दे। वार मर कर युद्ध में, ऋसाध्य क्या उसके लिए हैं ? कहा बुधवर, क्या हुआ ?" हाथ जोड़ वाला तव सारण सखेद यां--"कैान जानता है देव, मायामय विश्व में

देवां की अपार माया ? शैलपति देवातमा आप गन्धमादन ने आके गत रात्रि में, देकर महौपध बचाया फिर है प्रभा, लक्ष्मण का ! बैरी इस हेतु हैं गरजते हंपेयुत । दूना तेज पाकर हिमान्त में सोंप ज्यें गरजता है, मत्त बीर-मद से सिंहनाद लक्ष्मण विलक्तण है करता । गर्जता सुकण्ठ युत दाक्तिणात्य दल है जैसे करि-यूथ नाथ, यूथनाथ-नाद से !"

ञ्चाह भर वाेेेेेें चाेें तव लङ्कापित सुरथी— ''मेट सकता है कैं।न विधि के विधान का ? श्चमरेां-मरेां केा कर विमुख समर में मारा जिस शत्रु की था मैं ने वाहु-वल से, वच गया देव-वल से है वह ? काल सी भूल गया कम्मी निज सेरे भाग्य-देाप से ! छोड़ता है सिंह कभी मृग का पकड़ के ? किन्तु लाम क्या है इस व्यर्थ के विलाप से जान लिया में ने यह निश्चय कि डूबेगा कर्वुरों के गौरव का भानु श्रन्धकार में ! माई कुम्भकर्ण मेरा शूलधर शम्भु-सा रण में हुआ है हत, और हुआ हत है शक्तिधर दूसरा कुमार शकविजयी!

रक्खूं किस साथ से हे सारण, ये प्राण में ? पा सक्टूँगा लोक में क्या फिर उन दोनों का ? जायो वुधश्रेष्ट, रथी रायवेन्द्र हैं जहाँ; तुम उनसे येां कहना कि—'हे महारथे, रज्ञेराज रावण है भिन्ना यही मोंगता तुम से कि सात दिन रात्रुभाव छोड़ के ठहरा सरीन्य तुम शूर, इस देश में। राजा किया चाहते हैं सिक्तिया कुमार की विधियुत । वीर-धर्म्भ पाला तुम धीरधी ! करते समादर हैं वीर वैरी वीर का। चीर-शून्य है अब तुम्हारे वाहु-बल से वीरयोनि स्वर्ण लङ्का ! धन्य वीरकुल में तुम हा ! सुलग्न में चढ़ाया चाप तुमने ! तुम पर दैव शुभ-दाता श्रनुकूल है; दैव-वश रत्तेाराज सङ्कट में है पड़ा; पूर्ग करे। पूर्णकाम, आज पर-कामना ।' जान्त्रो शोब मन्त्रिवर, राघव-शिविर में।" करके प्रणाम राज्ञसेन्द्र महाशुर की, सङ्गि-दंत-सङ्ग चला सारण तुरंन्त हो। घार नाद्युक्त द्वार खाला द्वारपालां ने । राच्स संचिव चंला मन्द मन्द शाक से-सिन्धु के किनारे—चिर केालाहल-पूर्ण जे।।

रघुकुलरत प्रभु नैठे हैं शिविर में मझ मोद-सागर में; लक्ष्मण रथीन्द्र हैं खम्मुख, हिमानी-हीन नवरस-वृत्त **च्येां**; किं वा पूर्णिमा का चारु हास्य-पूर्ण चन्द्रमा; अथवा प्रफुछ पद्म यामिनी के अन्त में ! दाई' त्रोर रचाेवीर मित्र विभीषण हैं, श्रीर सब सेनापति दुर्द्धर समर में,— देव-रथी-वृन्द यथा घेर देव-इन्द्र का ! शीव समाचार दिया आकर सुदृत ने— "रचःकुल-मन्त्री प्रभा, विश्रुत जगत सें सारण, खड़ा है त्राज वाहर शिविर के सिङ्ग-दल सङ्ग लिये; अपनि क्या आज्ञा है १" प्रभु ने निदेश दिया—"सादर सुमन्त्री केा लाश्रो यहाँ शीघ । इसे कैंान नहीं जानता, होता है श्रवध्य दूत-वृन्द रगा-चेत्र में ?" करके प्रवेश तब सारण शिविर में, ( राजचरऐंां में भुक ) वेाला—"हे महारथे, रनाराज रावण है भिन्ना यहा माँगता तुम से कि-'सात दिन शत्रुभाव छोड़ के, ठहरा ससैन्य तुम शूर, इस देश में ! राजा किया चाहते हैं सिक्किया कुमार की विधियुत । वीर-धर्मी पाला तुम धीरधी !

करते समादर हैं वोर नैरी वीर का । वीर-शून्य है श्रव तुम्हारे वाहु-वल से वीर-योनि स्वर्णलङ्का; धन्य वीर-कुल में तुम हो ! सुलन्न में चढ़ाया चाप तुमने! तुम पर देव शुभ-दाता श्रतकुल है; देव-वश रचाराज सङ्कट में हैं पड़ा; पूर्ण करे। पूर्णकाम, श्राज पर-कामना।"

उत्तर में वेलि प्रमु—"मेरा महा वैरो हैं सारण, तुम्हारा प्रमु रावण; तथापि मैं दु:खित हूँ दु:ख यह देख कर उसका! राहु-प्रस्त रिव का निहार कर किसकी छातो नहीं फटती है ? उसके सु-तेज से जलता जा वृज्ञ है, मलीन उस काल में होता वह भी है ! पर, अपर विपत्ति में मेरे लिए एक-से हैं ! लौट स्वर्णलङ्का में जाओ सुधि, सैन्य युत सात दिन अस्त्र में घारण कहँगा नहीं । रज्ञ: बुलराज से कहना सुभापि, तुम—धार्मिक कभी नहीं करता प्रहार धर्म-कर्ग-रत जन पै !"

रन्ताराज-मन्त्री फिर वाला नत मान से— "रयुकुल-रत्न, तुम नरकुल-रत्न हो; श्रातुल जगत में हो विद्या, बुद्धि, वल में! छचित यही है तुन्हें, श्रनुचित कर्म क्या करते कभी हैं साधु ? रचादल पति है रावण ज्यें, देव, तुम नर-दल-पित हो ! कुच्चण में—मुभको हे सुरथे, चमा करो, प्रार्थना है चरणों में—कुच्चण में दोनों ने देानों से किया है जेर ! किन्तु विधि विधि की तोड़ सकता है कान ? देव, जिस विधि ने वायु का बनाया सिन्धु-जेरी, मृगराज का हाय ! गजराज-जेरी, श्रोर विह्गेन्द्र के भीम भुजगेन्द्र-जेरी; माया से उसी की हैं जेरी राम-रावण ! मला में किसे देाप दूँ ?"

पाकर प्रसाद दृत सत्वर चला गया

चौठा जहाँ रावण था मान सुत-शाक में—

चसन मिंगाता हुन्ना न्नश्रु-वारि-धारा से !

न्याज्ञा शैन्यनायकों का राघव ने दी यहाँ;

न्नोड़ रण-सज्जा सव वीर कुत्हल से

करने विश्राम लगे शिविरों में न्नपने।

नैठी हैं अशोक-नाटिका में यहाँ मैथिली— श्रतल पयोधितल में ज्यें हाय ! कमला विरह विपएणा सती, श्राई वहाँ सरमा— रच्न:कुल राजलक्ष्मी रच्नेवधू-नेश में। कर पद-पद्मों में प्रणाम नैठी ललना पैरां के समीप। देवी वाली मृदुस्वर से— "चन्द्रमुखि, सुमको वताको, पुर-वासी क्यों दे। दिन से हाहाकार करते हैं लक्का में ? दिन भर में ने रण-नाद कल है सुना; कोंपा वन वार वार, मानें। महि-कम्प से, दूर शूर-वृन्द-पद-भार से; गगन में श्रमि-शिखा-तुल्य देखे विशिख; दिनान्त में रहोादल लौट श्राया जैजैकार करके, रह्ना वाद्य-वृन्द वजा भैरव निनाद से। कैं।न जीता ? कैं।न हारा ? शीव कहे। सरमें ! ञ्जाकुल ये प्राग्ण हा ! प्रवोध नहीं मानते; जान नहीं पड़ता है पूहूँ यहाँ किससे ? पाती नहीं इत्तर जा चेरियों से पृष्टुं में। लाल नेत्र वाली यह त्रिजटा भयङ्करी चामुरहा-समान, खर खड्ग लिये हाथ में, ष्ट्राई सुमें मारने का हाय ! कल रात में अन्धी वन क्रोध-वश ! चेरियों ने उसकेा रोका किसी भौति; वचे प्राण ये इसी लिए ! अव भी जी कॉंपता है याद कर दुष्टा की !" वाली सती सरमा मनाज्ञ मृदु वाणी से,—

वाला सता सरमा मनाझ मृदु वाणा स,— "मारा गया भाग्यवति, भाग्य से तुम्हारे हैं इन्द्रजित युद्ध में, इसीसे दिन-रात यें करती विलाप हेमलङ्का है विपाद से। इतने दिनों में हुआ देवि, गतवल है कर्बुरकुलेन्द्र वली। मन्दोदरी रोती है; रच:-कुल-नारि-कुल व्याकुल है शोक से; और निरानन्द हुए रत्तारथी रोते हैं। पदादल-लाचने, तुम्हारे पुण्य वल से, देवर तुम्हारे रथी लक्ष्मण ने रण में देवों से असाव्य कर्मी सिद्ध किया, मारा है जग में अजेय उस वासवविजेता की।"

वोली प्रियमापिणी कि—"रत्तावधू, लङ्का में तुम 'शुम सूचनी' हो मेरे लिए सर्वथा ! धन्य मेरे देवर हैं वोर-कुल-केसरी ! ऐसे शूर सुत का सुमित्रा सास ने सती, रक्खा शुम योग में था अपने सुगर्भ में ! जान पड़ता है, ऋव कृपया विधाता ने खाला सिख, मेरा यह कारागार-द्वार है ! एकाकी रहा है अन रावण ही लङ्का में, दुर्गति महारथी है। क्या हे। अब, देखूँ मैं,-त्रीर क्या क्या दु:ख-**साग हैं इस कपाल** में ? किन्तु सुना, हाहाकार बढ़ता है क्रम से !" कहने लगो येां तव सरमा सुवचनी-"सन्धि कर देवि, कर्बुरेन्द्र राघवेन्द्र से,

सिन्धु के किनारे लिये जाता है तनय के।
प्रेत-क्रिया हेतु । अस्त्र लेगा नहीं कोई भी
सात दिन-रात यहाँ अन अरिसान से—
माना अनुरोध यह रावण का राम ने
देवि, व्यासिन्धु कीन राघव-सा और है ?
दैत्यवाला सुन्दरी प्रमीला—हाय ! उसकी
याद ही से साध्वि, आज छाती फटी जाती है !—
सुन्दरी प्रमीला देह छोड़ दाहस्थल में,
होगी पित-सङ्ग सती प्र यसी पित्रता !
देवि, जव काम हर-केापानल में जला
तव क्या हुई थी सती रित, पित-सङ्ग में ?"

रोने लगी रक्तावधू मींग आश्रु-जल से शाकाकुला। भूतल में मूर्तिमती करुणा सीता के स्वरूप में, सदव पर-दु:ख से कातरा, सनीरनेत्रा वोली उस आली से— "कुच्या में जन्म हुआ मेरा सिख सरमे, सुख का प्रदीप में वुमाती हूं सदैव ही जाती जिस गेह में हूं हाय! में अमझला। मेरे दग्ध भाल में लिखा है यही विधि ने! पति पुरुषोत्तम वे मेरे वन-वासी हैं! देखो, वन-वासी हाय, देवर वे मेरे हैं लक्ष्मण सुलक्या! मरे हैं पुत्र-शाक से

ससुर ! अयोध्यापुरी अन्धकाराच्छन्न हैं: शून्य राज-सिंहासन है ! मरा जटायु है विकट विपत्त से, सुमीम भुज-वल से मान रखने के। इस दासी का ! सखी, यहाँ देखा, मरा इन्द्रजित, दाप से अभागी के, श्रौर मरे रच्चारथी कैान जाने कितने ! मरती है त्राज दैत्यवाला, विश्व में है जा श्रद्वितीया तेजस्विनी—श्रद्वितीया सुन्द्री ! हाय रें ! वसन्तारम्भ में ही यह कलिका खिलती हुई ही सखि, शुष्क हुई सहसा !" "देाष क्या तुम्हारा ?" ऋश्रु पेांछ वाली सरमा-"कहती है। तुम क्या विपाद-वश सुन्दरी ? कैंगन यह स्वरी-वही तोड़ यहाँ लाया है देवि, कर वश्चित रसाल वर काे, कहे। ? राघव के मानस का पद्म कीन तोड़ के लाया इस राचसों के देश में है चारी से ? द्ववता है लङ्कापति त्राप निज पापें से; श्रौर यह किङ्किरी कहे क्या ?" सती सरमा रोई सविपाद ! रोई रच्चः छल-शोक से, पर-दुख-दु:खिनी, अशोकारएयवासिनी, मूर्तिमती करुणा, विशुद्धा राम-कामना। पश्चिम का द्वार खुला त्रशनिनिनाद से ।

लच लच रचावीर निकले, लिये हुए हाथों में सुवर्श-दराड, जिनमें लगे हुए कैाशिक-पताका-पट, ब्योम में हैं उड़ते। नोरव पताकीवृन्द् राज-पथ-पाद्वीं में चलते हैं श्रेगीवद्ध । श्रागे श्रहा ! सबसे दुन्दुभि गभीर वजती है गज-पृष्ठ पै, पूर्ण कर सारा देश ! पैदल पदाति हैं पंक्तिवद्ध; वाजिराजि-सङ्ग गज-राजि है; सुरथी रथेंा में चलते हैं मृदु गति से; सकरुण निकण से वजते सुवाद्य हैं! चलती जहाँ तक है हिष्ट, सिन्धु-स्रोर कें।, जाता निरानन्द रज्ञोवृन्द मन्द मन्द है। भक्त भक स्वर्ण-वर्ग श्रोंखें चौंघयाते हैं; हेमध्वजद्राड मानु-रिक्सियों की त्रामा से चनक रहे हैं; शोर्ष-रत शोर्षदेशों में, म्यान कटिवन्धां में, सुदीर्घ शूल हाथां में; विगलित अश्रु-धारा हैं। रही है आँखें से ! निकली सुवीराङ्गना (किङ्करी प्रमीला की)

निकला सुवाराङ्गना (किङ्करा प्रमाला का विक्रम में भीमा-समा, विद्याघरी रूप में, कृष्ण ह्यारूढ़ा, अति रम्य रण-वेश में, विगलितकेशिनी, नृमुण्डमालिनी अहा! मुख है मलिन ज्यें सुघांशुकलाभाव से

होती रजनी है ! घ्रश्रु वहते हैं घाँखें से अविरल, आर्द्र कर वस्त्र, अरव, पृथ्वी केा ! लेती है उसाँस कोई वामा, मैान कोई है रोती, श्रौर देखती है कोई रघु-सैन्य की त्रोर त्राम-नेत्रों से, सरोप यथा सिंहिनी ( जालावृत ) देख के श्रदृर व्याध-त्रर्ग काे ! हाय रे ! कहाँ है वह हास्यच्छटा-चश्चला ! श्रौर वह विकट कटाच-शर हैं कहाँ, सर्वभेदी थे जा सदा मन्मथ-समर में ? चेरियों के वीच में है शून्यपृष्ठा वड़वा, कुसुम-विहीन ऋहा ! शोभोहीन वृन्त ज्यें ! चारों छोर चामर डुला रही हैं दासियाँ; रोता हुआ वामादल पैदल है चलता सङ्ग सङ्ग, कालाहल उठता है व्याम में ! भलमल वीरभूपा हाती है प्रमीला की वड़वा की पीठ पर—चर्म, श्रसि, मेखला, त्र्ण, चाप, मुक्ट श्रमूल्य—जड़ा रह्नों से; मिएमय सारसन, कवच सुवर्श का, दोनों हैं मनाहत-से-सारसन साच के हाय ! वह सूक्ष्म कटि ! कवच विचार के उन्नत उरोज युग वे हा ! गिरि-शृङ्ग-से ! दासियों विखेरती हैं रौप्य, स्वर्ण सुद्राएँ

श्रीर खीलें; गायिकाएँ सकरण गाती हैं; छाती कूट कूट कर राचितयों रोती हैं!

निकला रथों के वीच रथ वर, मेघ-सा; चक्रों में इटा है चश्चला की; रथ-केतु है इन्द्र-चाप रूपी; किन्तु कान्तिहीन घ्राज है, प्रतिमा-विमान ज्यें विसर्जन के ऋन्त में प्रतिमा-विहीन, शून्य-कान्ति घाप होता है ! रो रहे हैं रच्चारथी घार कालाहल से, छाती कूट, माथा पीट करते विलाप हैं ज्ञान-शृन्य; रक्खी है सुवीर-भूपा रथ में,-ढाल, तलवार, तूर्ण, चाप आदि अस्त्र हैं; सौरकर-राशि-सा किरीट है, सुवर्ग है; रचादुःख गा रही हैं सकरण गीतें से, रोती हुई गायिकाएँ ! कोई स्वर्ण-मुद्राएँ ऐसे है विखेरता कि जैसे वृत्त कंका के क्रोक्कों से विखेरता है फूल-राशि; मार्ग में गन्ध-वारि वारि-वाही जन हैं छिड़कते, **एचगामी रेणु का दवाते हुए, जा नहीं** सह सकती है पद-भार महा भीड़ का। सिन्धु-तीर श्रोर रथ मन्द मन्द जाता है। स्वर्ण-शिविका में गन्धपुष्पावृत शव के निकट प्रमीला सती मूर्तिमती नैठी है,

रति मृत काम-सहगामिनी-सी मत्नी में ! माल पर सुन्दर सिन्दूर-विन्दु, कएठ में फूलमाला, कङ्करण मृखाल-सो भुजात्रों में, विविध विभूषणें। से है वधू विभूषिता। रोती हुई चामर डुला रही हैं चेरियाँ, रोती हुई पुष्प-वृष्टि करती हैं वासाएँ, रचः कुल-नारि-कुल न्याकुल विपाद से करता है हाहाकार । हाय, कहाँ आज है श्रामा वह जे। थो मुख-चन्द्र पर राजती सर्वदा ? कहाँ है वह हास्य मनाहारी जा श्रोठें पर खेला करता था सदा, भानु का रम्य रिम-जाल अयि कमलिनि, विम्वा-से तेरे अधरों पर है खेलता प्रभात में ? मैानत्रत धारण किये है विधुवद्नी— मानें देह छोड़ कर उड़ गये प्राण हैं पति के समीप, जहाँ पति है विराजता ! वृत्त वर सृखे तो स्वयंवरा लता-वधू सूखती है आप। सङ्ग रच्नारथी पंक्ति से चलते हैं, केाप-शून्य खड़ा लिये हाथेंा में, जिन पर भानु-कर चम चम होते हैं; चक्षु चौंधयाती है सुवर्श कञ्चुकच्छटा ! <del>उचार</del>ण करते हैं उच वेद-मन्त्रों का

चारों श्रोर वेद-विद, शान्ति पाठ करके हो गृजन करते हिवर्गह वहन हैं; नाना वस्त्र, भूपण, प्रसून, हिमवालुका, केसर,श्रगर, मृगगन्ध श्रादि सोने के पात्रों में लिये हैं कव्य-चधुएं; सुवर्ण के कलसें में पुष्य जल-राशि सुरसरि की। चारों श्रोर स्वर्ण-दीप जलते हैं सैकड़ें। वजते हैं ढोल, ढॉक, ढका श्रोर भेरियाँ, शङ्ख श्रोर भालर, मृदङ्ग, वेणु, तुम्बकी; करती शुभ-ध्विन हैं रच्चः स्त्रियाँ सधवा, भींग भींग वार वार श्रश्रु-वारि-धारा में— मङ्गल-निनाद हा! श्रमङ्गल-दिवस में!

निकला पदब्रज निशाचरेन्द्र सुरशी
रावण;—विशद वस्त्र-उत्तरीय धारके
माला हो धत्रे की गले में यथा शम्भु के;
चारों और मन्त्रि-दल दूर नतभाव से
चलता है। मौन कर्नुरेन्द्र आर्द्रनेत्र है;
मौन हैं सचिव, मौन अन्य अधिकारी हैं।
रोते हुए पीछे पुर-वासी चले जाते हैं—
वालक, जरठ, युवा, नर तथा नारियाँ;
करके पुरी के। शून्य अन्धकारमय ज्यें
गोक्तल हुआ था कृष्णचन्द्र विना सहसा!

सिन्धु के किनारे सब मन्द मन्द गति से चलते हैं, श्राँयुश्रों से भींगते हुए तथा हाहाकार-द्वारा देश पूर्ण करते हुए !

वेाले प्रभु श्रङ्गद से सुमधुर खर से— "दश शत शूर साथ लेकर महारथी, तुम युवराज, जात्रो, नैर-भाव भूल के, रदोराज सङ्ग सङ्ग तीर पर सिन्धु के: सादर, सतर्क श्रौर मित्रभाव रख के। व्याकुल हैं मेरे प्राण रच: छल-शोक से ! सानता नहीं हूँ मैं परापर विपत्ति में। लक्ष्मण का भेजता मैं, किन्तु उन्हें देखके, पूर्वकथा साच कहीं राचसेन्द्र रुष्ट हा; जाच्चो युवराज, तुम्हीं, राज-कुल-केसरी, प्रवल तुम्हारे पिता वालि ने समर में विमुख किया था उसे, घ्राज शिष्टाचार से, शिष्टाचारवाले तुम, तुष्ट करे। उसके।!"

दश शत रथियों के सङ्ग चला सुरथी
श्रिङ्गद समुद्र के किनारे, यथारीति से ।
देव-गण श्राये व्योमयानों पर व्योम में;
ऐरावत हाथी पर, चिर नवयौवना
इन्द्राणी-सहित इन्द्र श्राया; शिखिष्वज में
श्राये स्कन्द तारकारि-सुरक्कल सेनानी;

श्राया रथी चित्रस्थ चित्रित सुरथ में; श्राये वीर वायुराज मृग पर चैठ के; श्राये भीम शेंसे पर श्राप यमराज मी; श्राये श्रतकेश यस पुष्पक विमान में; श्राया सुधा-धाम निशाकान्त शान्त चन्द्रमा, श्रामाद्दीन, मास्कर के तेज के प्रताप से; श्राह्में त्रामाद्दीन, मास्कर के तेज के प्रताप से; श्राह्में त्रामाद्दीन, श्राये, श्रीर सब देवता। किन्नर, गन्धर्व श्राये; श्राह्में देववालाएँ, श्राह्में श्रप्सराएँ; दिन्य वाजे वजे न्याम में। वीणा लिये देवऋषि श्राये कुत्त्त्त से; त्रिदिव-निवासी श्रीर जो थे सब श्राये वे!

श्राके सिन्धु-तीर पर सत्वर चिता रची विधियुत राचसों ने चन्दन-श्रगर की, क्षेाड़ा घृत । गङ्गा के पिवत्र पुण्य जल से शूर-शव धोकर निशाचरों ने उसका पट पहनाया पूत, श्रीर उठा यन से लेटाया चिता पर; गभीर धोर वाणों से राचस-पुरोहितों ने मनत्र पढ़े विधि से । देह श्रवगाह कर सिन्धु महा तीर्थ, में पितगतप्राणा, सतो, सुन्दरी, प्रमीला ने, खेला रल-भूपण वितीर्था किये सबका । करके प्रणाम गुरु लेगों का, सुमापिणी

वेाली सृदु वचनें। से दैत्यवाला-इन्द से—
"प्यारी सिखयो, लो, घ्याज जीव-लीला-लोक में
पूरी हुई मेरी जीव-लीला ! दैत्य-देश के।
तुम सब लौट जाघ्रो ! घ्यौर सब बातें ये
कहना पिता के चरणें। में; तुम बासन्ती,
मेरी जननी से" हाय ! घ्याँस् बहे सहसा,
मौन हुई साध्वी, भर घाया गला उसका !
रोया दैत्यवाला-चन्द हाहाकार करके!

शाक रेक चए में सती ने फिर यें कहा—
"मेरी जननी से कहना कि इस दासी के
मान्य में लिखा था जो विधाता ने, वही हुआ!
दासी के समर्पित किया था पिता-माता ने
जिसके करों में, आज सङ्ग सङ्ग उसके
जा रही है दासी यह; एक पित के विना
गित अवला की नहीं दूसरी जगत में।
और क्या कहूँ में मला ? भूलना न मुमको,
तुम सबसे है यही याचना प्रमीला की!"

चढ़के चिता पर (प्रस्नासन पे यथा) वैठी महानन्दमति पति-पद-प्रान्त में; कवरी-प्रवेश में प्रफुछ फूलमाला थी। राचसों के वाजे वजे; वेद पाठ हो उठा स्वर सह; रच्चानारियों ने हुआ ध्वित की; मिल उस शब्द-सङ्ग, गूँज उठा व्योम में हाहाकार ! चारों श्रोर वृष्टि हुई फूलों की । कुंकुम, कपूर, तिल, गन्धसार, कस्तूरों, श्रोर वहु वस्त्र-श्रवह्मार यातु-वालाएँ देने लगीं सिविधि । सुतीक्षण तलवारों से काट पशु-कुल की, पृताक कर उसकी रक्खा सब श्रोर राज्ञसों ने; महाशक्ति, ज्यों रखते तुम्हारे पीठतल में हैं मिक से शाक्त, विलदान महा नवमी दिवस में !

श्रागे वढ़ वोला तव रत्ताराज शाक से—
"मेघनाद, श्राशा थी कि अन्त में ये श्रांढों में
मूंदूंगा तुम्हारे ही समन्न, तुम्हें सौंप के
राज्य-मार, पुत्र, महा यात्रा कर जाऊंगा!
किन्तु विधि ने हा!— कान जानता है उसकी
लीला? भला कैसे उसे जान सकता था मैं?—
भङ्ग किया मेरा मुख-स्वप्न वह श्राज यें!
श्राशा थी कि रत्तः कुल-राज-सिहासन पे
देख कर तुमका ये श्रांखें में जुड़ाऊँगा,
रत्तः कुल-लक्ष्मी, रान्तसेश्वरी के हप में,
वाई श्रोर पुत्रवधू! व्यर्थ श्राशा! पूर्व के
पाप-वश देखता हूँ श्राज तुम दोनों की
इस विकराल काल-श्रासन पे! क्या कहूँ ?

देखता हूँ यातुधान-गंश-मान-भानु मैं त्र्याज चिर राहुपस्त ! की थी शम्भु-सेवा क्या यत्न कर मैं ने फल पाने के लिए यही ? कैसे मैं फिरूँगा—मुभे कैं।न वतलावेगा— कैसे मैं फिरूंगा हाय ! शून्य लङ्का-धाम में ? दूँगा सान्त्वना क्या मैं तुम्हारी उस माता का, कौन वतलावेगा सुमे हे वत्स १ पूछेगी मन्देाद्री रानी जव कह यह मुक्से-'पुत्र कहाँ मेरा ? कहाँ पुत्रवधू मेरी है ? रचःकुलराज, सिन्धुतीर पर दोनें। केा किस सुख-सङ्ग कहो, छोड़ तुम त्राये हो ? किस मिस से मैं उसे जा के समफाऊँगा-कहके क्या उससे हा ! कहके क्या उससे ? हा सुत ! हा वीरश्रेष्ठ ! चिर रणविजयी ! हाय ! वधू, रत्तोलिह्म, रावण के माल में विधि ने लिखी है यह पीड़ा किस पाप से दाच्या १"

श्रधीर हुए कैलासाद्रि धाम में शूली ! हुई माल पर लेाड़ित जटावली; गरजा फणोन्द्र-वृन्द भीम फुफकार से; धक धक भाल-वह्नि-ज्वाला उठी काल-सी; कल्लोलित गङ्गा हुई भैरव निनाद से;— मानों गिरि-कन्दरा में खोतखती वर्षा में वेगवती! थर्रा वठा कैलासादि! मय से कींप वठा सारा विदव; सभया हो सभया साखी हाथ जोड़ कर बोली महा रह से—

"प्रमुक्यों सरोप हुए, दाखी से कहो, ऋहो ? मारा गया मेयनाद विधि के विधान से; दोपी नहीं रचुरथी ! तो मो अविचार से मारने चले हो उसे, तो मुन्ते ही पहले मतम करो !" घर लिये पद युग अम्मा ने ।

साद्र सती की उठा ईश कहने लगे—
"द्याती फटती है हाय ! मेरी गिरिनिन्दनी,
रत्तोटु:ख देख कर! जानती हो तुम, में
चाहता हूँ कितना रथोन्द्र नैकपेय को !
चेमद्धरि, केवल तुम्हारे अनुरोध से
फरता न्तमा हूँ राम-जक्ष्मण को आज मैं।"

षाजा दी त्रिशूली ने सखेद श्रिप्टिन की,— "सर्वश्चि, करके पवित्र निज स्वर्श से, रत्तोदम्भतो को शीघ्र लाख्रो इस धाम में।"

दौड़ा श्रिप्त भू पर इरम्मद् के रूप में ! जल उठो दोधे चिता धक धक सहसा ! देखा दिव्य श्रिग्तरथ सवने चिकत हो; कनकासनस्थ उसी रम्य रथ में श्रहा ! वासद-दिजेता; दिन्य मूर्ति देखो सबने! वाई' छोर सुन्दरी प्रमीला पविप्राणा है, यौदन जानन्व है, जनन्तकान्ति ततु में; पिर सुख हासराशि होठों पर राजती! रथ वर वेग युक्त व्योम-पथ से चला; अस्दर से अमर जनों ने पुरम-षृष्टि की, पूर्ण हुजा सारा विश्व पुरशानन्द नाद से!

दुग्ध-धारा-हारा शुचि नहि यातुषानों ने विधि से वुम्हाई; सस्म-ग्राश चठा यत से कर दो विद्धालित पयोनिधि के तल में। घीट घर दाह्मथन जाहनी के जल सं, लच तक रक्तः शिरिपयों ने शीध मिल के सु-मठ चिता पर वनाया स्विपों ईंटों से— अक्षमेंदी रत्न-मठ-शंग चठा च्योम में।

ं स्तान कर खागर में लौटा खब लहा की राज्ञख-समूह, जाद्र खाँसुओं की चारा से— यानों दशमी के दिन प्रतिमा निसर्ज के! सात दिन-राह लहा सेया की निषाद से।

> इति थी मेघनाद-२४ काम्मे स्रक्षाया नाम

> > मदमाः स्मीः

# शब्द-कोष

# शम्ब कि स

श्रन्तफ--यम, काल । ₹, अपर-दूसरा। शंग्रमार्छ।—स्यं। च्चि-समुद्र। धानल-जिस्हा हिनास व हो, श्रभ्र—याकाश, मेघ। स्त्रपार । थमिनन्द्न—हर्ष-प्रकाश, थ्य ज-वदा भाई। प्रशंसा । श्राजिन-सृगदमे। खमत्यी-देवता । **जजनाङ्गार—उन्मार।** ग्रस्वर-आकारा, वल। श्रद्दो--वत्। श्रम्बु-पानी। रुद्धिति-रल्ल-कविति का पुत्र, इन्द्र । श्रम्त-द्स इनार। अधुना—अब, इस समय। ध्यस्यय-वन । श्रनल-बद्धि। श्चरिन्द्म—पानुषों का दमन वरने छानर्गल—वे•शेक । वाळा । छनन्त-अपारः आकारा। अर्गव-समुद्र । श्रन्वर—वखहीन। **थ**लक—हेश । घनीक-यात्रो—युद्ध की यादा ञ्जलि—भौंरा । क्रवेवाला । श्रलिंद-हार के बाहर बरामदा! श्रनोकिनी-सेना। श्रवतंस-मुङ्ग्, भूपण। अनुग-पछि चलने वाला, नीवर ।

ऋश्त-भोजन, जाहार । ञ्चश्वालि--विज्ञली, बज्र । चाभ्रह्शी-जिलकी भाँवों में बाँखु हैं। श्रासि-गलवार । श्वसिकोष-स्यान।

, MI

धाखगडल--४न्द्र । जाञ्जनेय-अञ्जना-पुत्र, एन्मान । भादितेय-भदितिःसे उत्पन्न,देवता । श्रासोदित-भावन्दित, सुगन्दित । ष्यायुध—तथयार । जाला जित-मधितः भान्दोलितः। वाशु—शोव। 👵 , 🤫 एकाकी—अकेला।

त्तिहरा—सदमी। इर्ट्सद्-ध्वा इए—चाहा हुला।

Branch May 1

**घटन—वर्णशास्त्र, स्टी** ।

उत्थित-एठा हुया । **उत्पाटित-उन्मृक्तित,** उत्वाद्ग हुथा । . उत्म-भरना । ं उद्ग्र--- उत्तत, जैंचा । उद्गासित—पदीस, प्रकाशित। बन्मद्—सद्दान्य, नतवाला । जपत्यका-पर्वत है निकट की भृति । उपेरद्र-विष्णु । डमाकान्त-महादेव १

ऊध्हो—ईं.चा ।

ए

खो

छोद्न-देवान, भात ।

<del>3</del>5

**छञ्चक-अवच**। कदाकार—दुराचार । कपर्दी-शिव ! कपोत-- बब्तर ।

#### शब्द-देशप

कुर्लय-क्षण । स्ट कड़-"र 1 क़हर—िन्न, गहुर । 319-2-1 रत्याते--श्रीयनी ! कृशानु—भगा। करम - जाने हा द्या । केसरी—सिंह। कौशिक-रेशमी तक । क्ति-रागं । कनुत्र-सर्वा, र्जा। क्रव्य-रचा मांस। कीत—खरीदा हुआ । कलभ--हापी हा बचा। यत्य-वाप । कोड-गीव। क्रीश्व—उरु जातीय पदि विरोत्र। क्लंबित—इरंगित। कहरी--वेशी। कणन-मधुर शब्द । द्य रेन्द्र—गद्यंन्द्र, रावण । च्राग्रा-रावि । काक्छो—सोम्ल लोगमञ्जा पारद्र । अधारी—भृदा । कार्शः-गरधनी। न्तं.गो--पृथ्वी। कात्यायती—पानतो । ভ साइस्श्—रखहंरी। खोग्द्र-गरङ् । फाससदा-काम सं सतवाली । खर्—श्रेषण । कार्नुक-धनुष । ख्यात-मितदः। फालकृट—विष । 31 न्दालासना—मरने छे समीप। गराह—कपोछ । किंजुक--वलाश पुष्प। गन्यमाद्न-पर्वत विशेष । कुं कुए-वेसर । गरल-विप । कुलिशो—बज्रधारी, हन्द्र ।

गरिस।—गोरव, महत्ता, बढ्णन। गहात्त—करोखा । गहन—भारो, कठिन, दुर्गम । गुल्स—होटे होटे साद । गैरिक—गेरु के रंग वाला। गोस्ड—गोशाला।

घ

षनास्त्र्—चाद्रुके जपर सवार । भृताक्त—धी से परिपूर्ण । भ्रामा—गन्ध, नाक ।

10

चक्रनेमी—चक्र-परिधि। चतुरङ्ग—पेना। चतुरक्रन्ध—चतुरङ्गिणी सेना। चन्द्रचूड़—महादेव। चन्द्रातप—चौंदनी, चेंद्रोना। चस्रू—सेना। चर्मा—चानने रागठ। खिद्युर—राचस विशेष। चोट्य—चूसने रागक। र्ख् स्टब्स—स्टब्स्, स्टब्स्

ন

जल्धि—सनुद । जया—पार्वती की सन्नी । जाम्यूनद्द सोना । जाम्ह्यो—गंगा । जिप्णु—इन्द । च्योतिरिङ्गग्य—ख्योत, जगन्। ज्योत्स्ना—चींद्नी ।

स

मं.भा-ऑधी।

त

तपीयाम—तपस्वी ।
तमसान्त—अँधेरे के बाद ।
तमसान्त—अँधेरे के बाद ।
तमसा—सूर्यं, नौका ।
तापस—तपस्वी ।
तारकारि—स्वामिकार्तिक ।
तारिणो—तारने वाकी।
तुङ्ग—अँचा ।

तुम्ल-- व्हकट, भपानक । तुम्बकी-वाद्य विशेष। तुरङ्गद्मी-अध-जयी, अरब से दाशार्थि-द्वारथ हे पुत्र। शिवक वेगवान। त्तरिङ्गो—दोहो । त्रगा--तरकस । नृपा-पास। तोमर्-एक प्रदार का धस्त्र। दुरहष्ट- दुर्भाग्य। रोरगा—इत्वाजे का पाहरी भाग। दृहिता—पुत्री। त्रस्त-दरा हुआ। त्रिदिद्य-स्वर्ग । ਭਿਜੇਵ--ਗਿਫ । त्रिपुरारि-शिव। त्रियासा-रात । ञ्यस्यक्-शिव। त्वरा-जल्डी । स दिच्या-दॉयं। दिम्म--- पाखण्डो। दयिता-स्त्रो। दस्यु—चोर, राष्ट्र।

दान्तिसात्य—इनिणके रहने वाले। दार-पती। हिति—हैसाँ की माता। दिवा-दिन । दिविन्द-इन्द्र। दुक्ल-वस्प्र। दोञायित—इ.हता हुधा । द्रुत-शीव। द्विरद-शर्वा । H धनाधिप-- हुवेर । धन्वा-धनुष। धन्वो—घतुपचारी, धनुर्धर । घात्रो-धाय । धी—दृद्धि, ज्ञान। धूर्डोटि-शिव। घौत-धोया हुआ। ध्वान्त--अन्धकार ।

6

नकुल-दोवला । तक्र-मगर नगेन्द्र—हिसाङ्य । नरान्तक—मनुष्य के लिए यम। नाग—हायी, सर्ध । नाद-ध्वति । तिक्रण-चीणा की ध्वति। तिक्रपा—ग्रहसीं की मीं। निकुम्मला—छङ्गा की एक देशी। निगड़-१ जला, बेड़ी। निताद-ध्विन । निमोलित-सिचे हुए । निरवधि-निरंतर । निरंशु—व्हिरग-होन । निवापित-इका हुआ। निवेश-शिविस-गृह । तिशोथ-आधो रात । निशुंम—एक देश्य । निपंग-नुगोर, तरकस । निहत्-सरा हुआ ।

नोड़—वांसहा । नीलक ठ—शिव । नीलोरपल—नीला कमल । नुमिणि—नर-रस । नैक्षेय-निक्षा के दुन, स्वगादि ।

q

पंक्तिल-कीचड़ वाली जगह। प्रा—बानो । पतंग —सूर्य । पद्रज्ञ न-पेर्ड चलना । पदातिक —पेंद्छ सिपाही । पद्म- इसक । पदाहशी—कसलनयनी । पद्मनाभ-विष्यु । पदायोनि-- नहा । पद्मालया—छइमी । पञ्चग-सर्व । पयोधि-सद्भद्र। परन्तप-शत्रुओं को ताप देनेवाला । पराङ्मुख—विमुख। पहापर-परावा और भएना ।

पराभृत-हारा हुवा। परिन्हा—दुर्ग शादि के चारों शोर स्रोधी हुई खाई। परिसल्-लगन्य । पर्गा-पत्ता । पाश्यि—हाध । पाण्डु --दीला । पादप-- इस । पाद्य-पैर घोने के लिए जल । प्राम्स-नोच । पारावत-कवृतर। पारिजात-देश्तालीं का एक ब्रह । पार्थ-अर्हत । पार्थिव-पृथ्वो का, ह्सो लोक का । पाइडी-समीप, बगल । पावक -अंग्र। पावन-पविद्र। पाशी-पात अञ्चवारी वस्म, यम। पाशुपति-महादेव। पितृब्य-चाचा । पिनाकी-शिव। पीन-स्थृल, मोश।

पुर्व-समृह। प्रन्दर-एन्द्र । पुरस्कृत-पुरस्कार पाया हुआ । पुलिन-किनास । पुष्पधन्वा-कामदेव । प्रत-पवित्र। पूरित-भरा हुआ, सरपन्न । पृथुल्—विशाल, विरद्त । पेय-पीने योग्य । पीलस्तेय-पुरस्य छेपुत्र, रावण-मादि । प्रकृषेद्धन---लीह्मय याण । प्रगल्भ - प्रतिभा सम्पन्न, वारण्हा। प्रचेत:-चरुग । प्रग्त-इका हुआ। प्रणाश -ध्वंश, नष्ट। प्रतिमा-मूर्ति। त्रतिबिम्ब-परक्षि। प्रत्यंचा-धनुष की छोरी। प्रतिष्ठित—स्यापित किया हुना । प्रदत्त-दिया हुआ। प्रफुल्ल-बिला हुआ।

```
सत्सेना-मिङ्कना ।
अथञन—वायु।
प्रसत्त-पागल ।
                              सद्ध-सभ्य।
प्रसोद-आनन्द ।
                              सब—संसार: महादेव ।
प्रवाहिग्गी-नदी ।
                              भवेश-सहादेव ।
                              आर्ती-सरस्वती।
प्रवासी-परदेश से रहने वाङा ।
                              भिहिद्पाल-एक प्रकार छा अल्हा।
अस्तर-परथर ।
                              भीति-डर।
प्रस्न--फूल ।
                              भीम---भग्रहर ।
प्रहर्गा— अस्य ।
                               भूजग-हदे।
प्राक्तन—पूर्वकालीन, अदृष्ट, भाग्य।
                              भूजंग—सर्प ।
आचीर-दोबार।
                              भुधर-पर्वतः
प्रेषित-भेजा हुआ।
                              भृंगराज--- रचि विशेष।
प्लायन-वाख् ।
                              मेकी-मेक्की।
             Q<sub>1</sub>
                              भैरवी-शंकरी, पार्वती ।
फर्गी-साँव।
फणीन्द्र-शेवनाग ।
                                           फलक—गाँसी।
                              मक्रालय—समुद्र।
             থ্য
                              मख-यज्ञ।
वलाराति—इन्द्र।
                              सघवा-हन्द्र।
बहु- बहुत।
                              मतङ्गिनी-हिषनी ।
             3
                              सदकल—मद्रान्ध हाषी।
सञ्जनी-तोद्नेवाली।
                              मधुकरि-अमरी।
```

मधु-वसन्त । मध्चक—शहद का छता। मनोज्ञ-सन्दर। मन्दर---पर्वत विशेष। मन्दार-देववृत्त । मन्द्रा-भवशाता। मन्द्र-गम्भीर शब्द । मन्दाहकन्द-धोढ़े थी गति विशेष । मृणाल-क्रमक धी ढंढी । सर्त्ध-पृथ्वी । महातन्दी-शिवजी का वाहन। महिप-भंसा । महिपी-रानी । महीध—पर्वत । महेरवास-नहाधनुर्धर । मातिलि—इन्द्र का सारथी। मालामह-नाना । सात्कोड्-माडा की गोदी ! भागस-मानसरोवर, मन । मारुति--हन्मान। माजित-स्वच्ह किया हुआ। मालिका--पुष्पहार। भीनध्वज-हामदेव।

मुक्त-खुटा हुना, मोच माता मुक्ताफल-मोती । मुक्ता-हार—मोतियों की माळा। सुष्टि—सुद्दी । मृगमद्-कस्तृरी। मृगया-शिकार, व्यासेट । मगेन्द-सिंह। मृत्युश्चय—मृत्यु को जीतने बाहे, शिव । मेखला—स्त्री की कसर का गहना । मेघाली—मेघाँ की श्रेणी। मैथिली-सीता । मैनाक-पर्वत विशेष।

य

यत्तराज-कुवेर। यन्त्रिद्छ-चाजेवाले। यष्टि-ध्वनादि दण्छ । याचना--माँगना । यातना-कष्ट । यातायात-गमनागमन । यान—नदान, रथ, बीका । यृथनाथ—दलपरि ।

₹

रजोदीति—चाँदी जैला प्रकाटः। रति—कासदेव की नहीं। ब्ल-सम्मवा—रहीं से एरपन्त । र्घ--शब्द । र्सना—जीभ । रखाल--अम। रशिमयाँ—स्थिनं। रातिभ्वर-राचस। ग्विणि—रावण का एक, सेवनात । कृद्रे इनर-शिय। रहपसी—सुन्दरी। रेणु—धृष्टि, पराग । रीत्य-चीती।

द्ध

लङ्घाधिप—राषण । खांछन—ब्लट । लाख्य—नाच । लुन्ध—शिनारी, ढरपट, होभो। लेह्य—चारने यीन्य। लोल—चखल। होह—होहा।

वन्न—इत्यो।
वज्जपाणि—इन्द्र।
वज्जी—इन्द्र।
वज्जी—इन्द्र।
वज्जा—समुद्रको छात्र।
वरानना—मुन्दर मुख वर्ष्या छो।
वर्षा—गोलाकार।
वर्षा—कवच।
वर्षा—कवच।
वर्षा—कवच।
वस्था—प्रयो।
वस्था—प्रयो।

वासने का का बीगा, वासन कोटे कद का बीगा, एक भगतार ।

वामोइवरो-पोधी

वांछा—हच्दा।

वासंतर-दर्शवा। नत्र्—निवाणः गामी। गारी--जह । यारिवाह—सेद। हारी-गर-शहर । वारीन्द्रांशि—वस्मानी । वातोवह—सन्दाद्दाना, दूर । वःसर्-दिन । वासव—एन्ह् । वासुक्ति—सर्वराज । विकच-विक्सित । दिकोर्ग-इंटा । विज्ञया—गर्नेतं का एक मन्ति। विद्व स-राया द; स्वा। विनिद्या—क्रिसकी निन्दा की बाप । विपर्णि—दूकान । स्पिन्न-संघ्ट में दश हुआ। दिमा-प्रकारा, गोंमा, किरण। विस्य-पदासी । विरामदा—विश्राम देने पःकी। विराव-कन्द्र । विरूपाच-निर्म।

विवर--हिन्न। विशारद-पत्र। विशिख-पाण। विश्रत-प्रसिद्ध । विष्र्ग् - स्टान। वीगापागि-सरस्वर्धाः। वीतिहोत्र-णिम । चोरपाहु-रावण का पुत्र। वृत्त-हचाहि का वह भाग शिक्ष पर फूड छगता है। युष—देंछ । वेणु—बॉनुरी। वेद-निद-चेदों का शासा । वेष्टित—बिरा हुआ। वैजयन्त-इना का प्रासाद। र्गनतेय—गरुङ । वैरिन्द्म—वैशी का इसक करने काटा । वेश्वानर-जिप्त । च्योम-भाकाश। व्योसकेश-महादेव। श शक-युन्द्र ।

श्रङ्ग—चोटी, सींग । शची-धुन्द्राणो । शत्रु ज्वय—शत्रु को जोतने बाला। शैल-गिरि। शमन-यमराज। शैव-शिव का छपासक। शब्पा--विजली । शैवाल-सिवार। शब्बराहि--कामदेव । श्रान्त-यम हुआ। श्रस—हाथी का बचा। श्येन—त्राज। शर्वरी-राति । इब्रपच-चांदार । शाक्त-शिक्त देवी का उपासक। ख शायक-वाग । षडानन-कार्तिकेयं। शावक-वचा । 4 शास्ति—दण्ड । शिखिएडनी—मयूरी। सङ्गलित-संग्रहीत । शिखि-सयूर। सङ्गर—युद्ध । शिजित—मधुर पाटर । संघष: —हुन्हु, सदेन। शिथिल—चीण, अटस, दुवैट । सचिव—संत्री। शिविर—तम्बु, जावनो। सत्वर्-शिव। शिहर-भव या विस्मय से काँवना । सदाशिव—महादेव। सन्तत<del>ः स</del>व<sup>°</sup>दा । सफरी—महली । शुक्ति—सीप । समर्पित-अर्पण किया हुए।। शुम्स--दानव विशेष। सप्तागम—सङ्गम । शुब्द-सुवा। शूलपाशि---शिव। सरसी—पुष्करिणी।

स्कन्ड---कार्तिकेय । मविता-सर्वे । स्पन्द--धोड़ा हिलना । साइ:--एणी। माही-सवार । स्यन्दन-रच । स्तिग्ध-कोमल, मध्रा, चिक्रना। नारगा—राज्य का संज्ञी । मारस्त-इटि-दन्वन,कटि-भूषग। 75 मीनन्तनि—प्रधवा स्त्री । हरवा-गाय का रभाना । सनाशीर-इन्द्र । हर्म्या --- महल । सुनु—युव्र । इलाइल-विप । मृर्यसुता-यमुना। हविर्वह—यज्ञाप्ति । सजन-निर्माण, रचना । हिस-वर्ष । सेत्—एक । हिसानी-लुपार । सोपान-सोदी। हृपीकेश-विष्णु । सीच-प्रासाद। हेम-सोना । मोसित्रि-छक्षण। हेमकट-पदंत विशेष। सौरकर—सर्व दी किरणें। होतृजन-याज्ञिक, यज्ञ करनेवाले।



# श्रीलाइकेल मधुसूद्द दल के अन्य कान्य-प्रत्थ ।

#### विरहिग्गी-त्रजाङ्गना

यह "ब्रजाङ्गना" नामक काव्य का सुन्दर और सफल हिन्दी-पद्यानुवाद है। इसमें विरहिणी राधिका के मनो-भावों का बढ़ा ही हृद्यबाही वर्शन है। चार वार छप चुका है। मू०।) वीराङ्गना

यह भी मधुस्द्न दत्त के "वीराङ्गना" नामक प्रसिद्ध वँगला काव्य का हिन्दी-पद्यानुवाद है। इस काव्य में भी "मेघनाद-वध" सहाकाव्य के प्राय: सभी गुण हैं। मूल्य लगभग ॥।)

#### श्री नवीनचन्द्र सेन के

# '५लाशिर युद्ध' का हिन्दी पद्यानुवाद

### पलसी का युद्ध

महाकिव नवीनचन्द्र सेन का यह काव्य वंगालियों का जातीय महाकाव्य है। उसी का यह हिन्दी-पद्यानुवाद भी हिन्दी में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। प्रसाद-गुण, श्रोज श्रोर माष्ट्रप्य से भरा हुश्रा यह काव्य, काव्य-प्रेमियों के बढ़े श्रादर की वस्तु है। किस छल-कपट और प्रपंच से बंगाल के श्रंतिम नवाव शिराजुदीला का पतन हुश्रा है उसी संबंध का यह काव्य भारतवासियों के लिये बड़ा ही उपादेय है। मू० शा

# खुपसिद्ध कवि श्रीसैथिलीशरण गुप्त के काव्य-ग्रन्थ।

#### मारत-भारती

यह प्रन्थ हिन्दी में अपने ढंग का पहला ही का ज्य है। इसमें भारत के अतीत गौरव और वर्तमान पतन का वड़ा ही मर्स्स-स्पर्शी वर्णन है। हिन्दू-विश्व-विद्यालय में यह पुस्तक वी०ए० के कोर्स में है। नवम आवृत्ति। सुलम संस्करण, सूच्य १) जयद्रथ-वय

वीर और करुण-रस का यह अदितीय काव्य है। इसे पढ़कर हृद्य सुग्ध हो जाता है। यह पुस्तक पञ्जाव को टेक्स्टवुक किसटी से लाइनेरियों में रखने तथा मध्यप्रदेश की टेक्स्टवुक किसटी से लाइनेरियों में रखने तथा इनाम में देने के लिये स्वीकृत है। पटना और बंबई युनिवर्सिटी के इन्ट्रेन्स, और मध्यप्रदेश तथा बरार के नार्मल स्कूलों के कोर्स में भी सम्मिलित है। चौदहवों संस्करण। मृ०।।)

#### चन्द्रहास

यह पौराणिक नाटक मनोरखक श्रौर शिक्षाप्रद है। रङ्गसञ्च पर सफलता पूर्वक खेला जा चुका है। द्वितीयावृत्ति। सू०॥)

#### तिलोत्तमा

यह भी गद्य-पद्यात्मक पौराणिक नाटक है। इसमें देव-दानवों के युद्ध की कथा है। अनैक्य से दुर्जय दानवों का पतन कित प्रचार हुआ, यह देखने ही योग्य हैं। तृतीयावृत्ति। मृत्य III

#### शक्तन्तला

नहार्काव कालिहास के "शक्तन्तला" नाटक के छाधार पर इस बाव्य की रचना हुई हैं। यह पुस्तक कई जगह कोर्स में हैं। चतुर्थ संस्करण। मृल्य ।</

रङ्ग में मङ्ग

यह एक ऐतिहासिक लाग्रड-काव्य है। करूग ध्रीर दीर रम से परिपूर्ग है। श्रार्थ्य-सभी के सतीत्व की गाथा पढ़कर ध्रापका नत्तक कँचा होगा; श्रोर मातृभूमि के ऊपर श्रपने को निछावर कर देने वाले वीर के दुत्तान्त से श्रापका हृदय सक्ति से गद्गद हो जायगा। नवाँ संस्करण। मूल्य।

#### किसान

इस काट्य में कवि ने किसानां की दयनीय दशा का चित्र खींचा है। विदेशों में भारतीय कुलियों के साथ जैसा अन्याय-अत्याचार होता है, उसे पढ़कर आपकी आँखों से अश्रुपात होने लोगा और हृद्य आत्मन्टानि से मर जायगा। तृतीयावृत्ति। मृह्य। ()

पत्रावछी

इसमें कविता-वद्ध ऐतिहासिक पत्र हैं। इसकी कविता देश-प्रेम के भावों से भरी हुई हैं। सभी पत्र छोज छौर मार्ख्य से छोत प्रोत हैं। द्वितीय संस्करण, मृल्य ।-)

## वैतालिक

भारतवर्ष में जो नवीन श्रहणोदय हो रहा है, उसी के सम्बन्ध में यह किव का उद्वोधन-गीत है। इसकी कोमल-कान्त-पदावली श्रापको सुग्ध किये विना न रहेगी। मूल्य।)

#### पञ्चवटी

यह काव्य रामायण के एक श्रंश को लेकर लिखा गया है। किव ने इसमें जिस सौन्दर्य की सृष्टि की है, वह वहुत ही मनोमोहक है। यदि श्रापने इसे श्रभी तक नहीं पढ़ा है तो श्राप हिन्दी के एक उज्वल रहा से विश्वत हैं। मू०।>)

#### श्रनघ

यह एक गीति-ताट्य है। इसका कथानक बौद्ध-जातक से छिया गया है। सगवान बुद्ध ने अपने पूर्व जन्म में एक बार प्राम्य-संगठन और नेतृत्व किया था इसमें उसी का विशद-वर्णन है, जो हमें इस आधुनिक युग में भी वहुत इन्छ सिखाकर आगे बढ़ा सकता है। यह प्रन्थ हिन्दी में बिटकुठ नए ढंग का है। मू०।।।)

# स्वदेश-सङ्गीत

इसमें गुप्तजी की लिखी हुई भिन्न भिन्न विषयों पर राष्ट्रीय कविताएँ हैं। गुप्तजी की राष्ट्रीय कविताएँ वहुत भाव-पूर्ण श्रीर श्रोजीमय होती हैं। इसे पढ़कर स्वदेश-प्रेम, जातोयता श्रीर श्रात्मतेज से हृदय भर जाता है। मू०॥।

## एलारे सत्य साच्य-सन्य ।

### मोर्क्व-विजय

दी रस पूर्व खरडकाय्य।इसमें। दो हजार वर्ष पूर्व की भारत-वर्ष दी एक गौरव-पूर्व विजय का वर्णन है। पश्चमावृत्ति। सू०॥ स्रमाय

यह मी एक क्रव्डकाव्य है। इसका कथानक करूणा-पृर्ण है। कितानों पर कैसे कैसे अत्याचार होते हैं, यह पढ़कर छाशुः पात हुए विना न रहेगा। द्वितीयावृत्ति। मृ०।)

#### सावना

इसके लेखक राय श्री कृष्णदासजी हिन्दी के उन उदी-यमान सुतंखकों में से हैं जिनसे हिन्दी-साहित्य को वहुत छछ घ्राशा है। उनका यह गद्य काव्य अपने ढंग का एक ही अन्थ है। मृ० १)

#### संलाप

तेखक, राय श्री कृष्णदास जी। यह पुस्तक भी अपने ढंग की विट्डिट नई है। छेखक महोदय प्रसिद्ध कळा-प्रेभी हैं। इस पुस्तक में उन्होंने अपनी कळा-क्रराटता,बहुत ही सुन्दर रूप में प्रदर्शित की है। मू० !=)

#### सुमन

श्रद्धे य पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी की फुटकर कविताओं का संग्रह । रचना की उत्क्रष्टता के विषय में लेखक का नाम ही यथेष्ठ है । खहर की सुन्दर जिल्द । मू० १)

## सेवदूत

कवि-कुल-गुरु श्री कालिदास के विख्यात " मेघदृत" काव्य का यह सरस हिन्दी-पद्यानुवाद पं० केशवप्रसादजो मिश्र ने किया है। मूल के भावों की रक्ता वड़ी योग्यता से की गई है। सू०।}

# निम्नलिखित पुस्तकें सोघ ही प्रकाशित होने चाली हैं—

## हिन्दू ं

श्री मैथिटीशरण गुप्त छत नवीन काव्य । मूर्च्छत हिन्दू जाति को उठाने के लिये टेखक ने इस काव्य में जो सतेज श्रीर गत्भीर घोष किया है वह गाँव गाँव, श्रीर घर घर में गूँज जाना चाहिए। मूः॥)

#### शक्ति

यह गुप्तजो का नवीन पौरािणक काव्य है। इसमें श्रहर-संहारिगी महाशक्ति का जैसा सुन्दर वर्णन है वह उपभोग करने के ही योग्य है। मू०।

वन शैभव, वक-संहार, सौरिंग्री ये तीनों खंड काव्य भी गुप्त जी की ही नवीन रचनायें हैं। सू० क्रसशः।),।),।=)

प्रवन्धक---

साहिल-सद्न, चिरगाँव (काँसी)